

| बीर       | सेवा मन्दिर |  |
|-----------|-------------|--|
|           | विल्ली      |  |
|           |             |  |
|           |             |  |
|           | *           |  |
|           | لاه ح       |  |
| कम संख्या | 2.52111     |  |
| काल नं०   | (OE) - 11   |  |
| खण्ड      |             |  |



# प्राचीन जैन इतिहास

#### तीसरा भाग।

हेखक:---

पं० मूळचन्द्र जैन बत्सक, विद्यारत साहित्यशास्त्री।

মকাহাক:---

मूळचन्द्र किसनदास कापहिया, मालिक, विगम्बर जैनपुरतकालय, माधीबीक, भारदियासवन-सूरत ।

प्रथमावृत्ते ]

बार सं २४६५

प्रिति १०००

"दिगम्बर जैन" के ३२ वें वर्षका उपहारब्रन्य ।

मृत्य-बारह जाने।





### सौ॰ सविताबाई मूलचंद कापड़िया स्मारक अंथमाला ने॰ ८

हमारी स्वतीय धर्मस्ती सौमाग्यवती सविताबाईका वीर सं० २४५६ में सिर्फ २२ वर्षकी अल्यायुमें एक पुत्र चि० बाब्माई और एक पुत्री चि० दमयंतीको विकलते छोड़कर स्वर्गवास होगवा था, तब उनके स्मरणीर्थ हमने २६१२) का दान किया था। उसमेंसे २०००) स्थायी शास्त्रदानके छिये निकाले ये जिसकी जायसे उपरोक्त मन्यमाळा प्रकट की जाती है।

नाजतक इस ग्रन्थमाकासे निज्ञिखिला ७ ग्रन्थ प्रकट हो चुके हैं और दिगम्बर जैन तथा जैन महिकादर्शके ग्राहकोंको मेट दिवे जा चुके हैं—

| १-ऐतिहासिक स्त्रियां ( व० पं० चन्दानाईं जी कृत ) | in)          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| २-संक्षिप्त जैन इतिहास (द्वि० माग म० सण्ड)       | <b>(111)</b> |
| ३-पंचरत ( बाबू कामतामसादबी कृत )                 | 1=)          |
| ४-संक्षिप्त जैन इतिहास (द्वि० माग द्वि० सण्ड)    | (=)          |
| ५-वीर पाठावस्ति ( बाबू कामतामसाद भी कृत )        | 111)         |
| ६—जैनत्व (रमणीक बी० साह वकींक कृत )              | 1=)          |
| ७-संद्रित जेन इतिहास ( माग ३ सण्ड १ )            | (5           |

#### [ ¥ ]

कौर वह काठवां प्रत्य-पाचीन जैन इतिहास तीसरा माग प्रकट करके "दिगम्बर जैन" के ३२ वें वर्षके प्राहकोंको मेर बांटा का रहा है। तथा कुछ प्रतियां विक्रवार्थ भी निकाही गई हैं।

यदि जैन समाजके श्रीमान शास्त्रशनका महत्व समझें तो ऐसी कहें स्मारक ग्रन्थमालाएँ दिगम्बर जैन समाजमें निकल सकती हैं (जैता कि श्वेताम्बर जैन समाजमें लाखों हुए के दानकी हैं के किन इसके लिये सिर्फ दानकी दिशा नदक्षनेकी आवश्यकता है; क्योंकि दिगम्बर जैन समाजमें दान तो बहुत निकाला जाता है जो बा तो अवनी बहियोंमें पड़ा रहता है या मान बड़ाई के लिये धर्मके नामसे सर्च किया जाता है। अतः अब तो जैन समाज समयकी नगको समझें और शास्त्रशनकी तरक अपना दक्ष फेरें यही आवश्यक है।

-मकाशक ।



#### 

२१ वें तीर्थं कर भी नमिनायसे लेकर २४ वें तीर्थंकर भगवान श्री प्रहाबीर तथा चनके समकाठीन तथा बादके सुपसिद्ध जैनाचार्व और जैन सम्राटोंका कोई ऐसा पंयुक्त इतिहास आजतक प्रगट नहीं हवा है, जो विद्यार्थियोंको पढ:नेम सगम हो तथा सामान्य पदेलिखे भाइयोंको भी स्वाध्यापयोगी हो। अब: इमने यह 'प्रा० जैन इतिहास तीसरा भाग' नामक पुस्तक एं० मुख्यन्दजी जैन बत्सळ विद्यारतन ( दमीह ) से प्राचीन शास्त्रोंके आधारसे तैयार कराई है। तथा साथमें वीरके सुयोग्वं सं० बा० कामताप्रसादशी रचित पांच आचार्योंके चरित्र भी उपयोगी होनेसे इसमें संमि-लित किये हैं। इस पुस्तककी रचना ऐसी सुगम व संक्षिप्त की गई है कि सामान्य पदा क्रिला हरकोई माई या बहिन इसको समझ सकेगा।

हम एं । मृत्यन्द्रजी वश्यक्षे बढे आमारी हैं जिल्होंने इस प्रस्तककी रूपना कर दी है। साथमें प्रसिद्ध इतिहासक बाद कामतामसादनीकी साहित्य सेनाको भी हम भूठ नहीं सकते। दि० जैन समाजपर भाषका उपकार अवर्णनीय है।

इस ऐतिहासिक मन्यका सुक्रमतया प्रचार हो इसिक्टिये यह "दिगम्बर केन्रें के ३२ वें वर्षके प्रावकींको मेटमें देनेकी व्यवस्था की गई है तथा कुछ प्रतियां विकयार्थ भी निकाकी गई हैं। आक्षा है इस प्रथमकृतिका शीघ्र ही प्रचार हो आयगा।

विदेदक---

die 1-6-35

स्रतः । बार बं॰ २४६५ ) मृक्षचन्द किसनदास कापहिया, मकाशक ।

### विषय-सूची।

| ठक    | १-मगवान् नमिनाय-इक्षीसर्वे     | तिथेकर      | ****  | 1           |
|-------|--------------------------------|-------------|-------|-------------|
| वाठ   | १-जयसेन चक्रवर्ती              | ****        | ****  | - 1         |
| बाठ   | १-मगदान् नेमिनाथ-बाईसर्वे      | तीर्थकर     | ••••  | 8           |
| षाठ   | ४-महासती राजमती                | ****        | ••••  | (           |
| पाठ   | ५-जससिंधु                      | ****        | ****  | ₹•          |
| पाठ   | ६-श्री कुष्ण बळदेव             | ••••        | ****  | <b>१</b> •  |
| बाड   | ७-श्री कुष्ण-जन्म और उनक       | न पराक्रम   | ••••  | 14          |
| पाठ   | ८-श्री मधुम्रकुमार             | •••         | ••••  | २६          |
| SIP   | ९-पांच पांडव                   | ****        | •••   | 30          |
| षाठ   | १ •- वितृमक्त मीष्यवितामइ      | • • •       | •••   | 18          |
| षाठ   | ११-मांसमसी राजा वक             |             | •••   | 10          |
| पाठ   | १२-बारहवे चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त | • • •       | •••   | १९          |
| षाठ   | ११-भगवान् पार्थनाथ-तेईसर्वे    | तीर्थकर     |       | 8 0         |
| पाठ   | १४-मगवान् महाबीर-चौबीसं        | रं तीर्थंकर | 0.0 0 | 84          |
| पाठ   | १५-महाराजा श्रेणिक             | ***         | ••••  | 4.          |
| ठाष्ट | १६-अभयकुमार                    | •••         | •••   | 48          |
| षाठ   | १७-तपस्वी वारिषेण              | ****        | •••   | <b>६</b> '२ |
| 412   | १८-सवी चन्दना                  |             |       | 44          |
| 442   | १९-अमयरस्य-जीवंधरकुपार         | ****        | ****  | 4.          |

| [ • ]                                        |      |               |
|----------------------------------------------|------|---------------|
| वाठ १०-वंतिम केवकी-श्री जम्बुकुमारजी         | **** | 90            |
| वाठ ११-विद्युत्मम चोर                        | **** | 99            |
| वाठ २१-श्री मद्रवाहु-वंतिम श्रुतकेवछी        | •••• | ७६            |
| पाठ २३ - महाराजा चन्द्रग्रप्त                | •••  | <b>(•</b>     |
| पाठ २४—सम्राट् ऐक स्वारवेक                   | **** | <b>८</b> ६    |
| बाठ २५-श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य              | •••  | <b>&lt;</b> ९ |
| षाठ २६-आचार्यमवर बमास्वामी महाराज            | **** | 99            |
| पाठ २७-स्वामी सयन्तमद्राचार्य                | **** | ९७            |
| षाठ २८-श्री नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त-चक्रव | ति   |               |
| और बीर-श्विरोमणि चामुण्डरायजी                | **** | 600           |
| पाठ २९-श्रीमद् महाक्कक्कदेव                  | **** | ११९           |



### िंदी-गुजराती भाषाका सुप्रसिद्ध मासिक एक, स्रवित्र विशेषांक स्वा वपहारमन्य भी दिये जाते हैं। वपहारी पोस्टेज सहित वार्षिक मृश्य २) नमूना भुक्त भेजा जाता है। भने जर, दिगम्बर जैन पुस्तकाळय-सुरत।



भगवान् नेमिनाय और राजुछके विवाह-वराग्यका दृश्य ।

- (५) जापके साथ खेळनेको स्वर्गसे देव जाते थे और वहींसे श्वापके किए बस्ताभूवण जाया करते थे।
- (६) पश्चीससी वर्ष तक आप कुमार अवस्थामें रहे, बादमें आपने बांच हजार वर्ष तक राज्य किया। आपका विवाह हुआ था।
- (७) एक दिन अपने पूर्वमर्वोक्षा स्मरण कर उन्हें वैशाय होआया। उसी समय छोकान्तिक देवोंने आंकर स्तुति की और इन्द्र आदि अन्य देव आए। मिनी आयाद वदी दशमीके दिन एक हजार राजाओं के साथ साथ उन्होंने दीक्षा धारण की। देवोंने तपकल्याणक उस्सय मनाया। उन्हें उसी समय मनःपर्यय ज्ञान उत्सक हुआ।
- (८) एक दिन उपवांस कर दूशरे दिन बीरपुर नगरके राजा दत्तके यहां भापने आहार लिया, तब देवोंने राजाके यहां पश्चाश्चर्य किए।
- (९) नो वर्ष तक ध्यान करने के बाद जिस बनमें क्षीक्षा की थी वसी बनमें बकुलवृक्ष के नीचे मगिसर सुदी पूर्णिमाको चार बातिया कर्मीका नाम कर केवलज्ञान पास किया, समवद्यरण सभाकी देवोंने रचना की और ज्ञानकरणाणक उत्सव मनाया।
  - (१०) भाषकी समामें इसप्रकार मनुष्यजातिके समासद् थे— ४५० पूर्वज्ञानके वारी

१२६०० शिक्षक मुनि

१६०० अविज्ञानी

१५०० विक्रिया ऋदिके घारी

१६०० केवस्रज्ञानी

१२५० मनःवर्धेव श्वानी १००० वादी सुनि २०००

४५००० अधिका

そ00000 期降事

२००००० आविकाएं

(१२) बायुके एक मास शेष रहने तक बावने सारे आर्थे खंडमें विद्वार किया और बिना इच्छाके दिव्यब्वनि द्वारा धर्मी रदेश देकर माणियोंका हित किया।

(१३) जब आयु एक मास बाकी रह गई तब दिश्यव्यनिका होना बन्द हुआ और सम्मेद शिखर पर्वतपर इस एक माहमें शेष कर्मीका नाश कर एक हजार मुनियों सहित बैसाख बदी १४ को मोक्ष पन्न रे। इन्द्रोंने मोक्षकल्याणक उत्सव मनाया।

#### पाठ २।

### जयसेन चक्रवर्ती।

( ग्यारहवें चकवर्ती )

- (१) अगवान् निमनाथके समयमें स्वारहवें चक्रवर्ती अवसेन हुए । वे कीश्वांनी नगरीके इक्षाकुवंशी राजा विजय और रानी प्रमाकरीके पुत्र थे ।
  - (२) इनकी आयु तीन हवार वर्षेकी और शरीर आठ हाय

ऊंचा था। इनके चौदह रत और नवनिधियें आदि संपत्ति भी, जो सभी चक्रवर्तियोंके प्राप्त होती हैं। इन्होंने छहों खण्डोंको विजय किया था। बचीस हजार राजा इनके आधीन थे। छयानवे हजार रानियां थीं।

(३) हजारों वर्षतक राज्य भोगनेक बाद एक रात्रिको तारा ट्रटता हुना देखकर इनको बैराग्य टरवन हुआ। इन्होंने अपने बढ़े पुत्रको राज्य देना चाहा। परन्तु उसने उसे स्वीकार नहीं किया, तब छोटे पुत्रको राज्य देकर वरदत्त केवलीके पास दीक्षा घारण की और सम्मेदश्चिलरपर सन्यास घारण करके जयंत नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए।

#### पाठ ३।

### मगवाननेमिनाथ (बाईसवें तीर्थंकर)

- (१) भगवान् निमाधके मोक्ष जानेके पांच कास्त वर्ष बाद भी नेमिनाथ तीर्थंकरका जन्म हुना।
- (२) कार्तिक सुदी ६ के दिन भाष गर्भमें भाए । माताने राष्ट्रिके पिछले पहरमें १६ स्वय्न देखे। इन्द्र तथा देवताओंने उनका गर्भकस्याणक उत्सव मनाया। गर्भमें भानेके छह मास पहिलेसे जनम होने तक ररनोंकी वर्षा हुई और देवियोंने माताकी सेवा की ।
- (३) भाषका जन्म शौर्यपुरके महाराजा समुद्रविजय राजी श्रिवादेवीके भाषण सुदी ६ के दिन तीन ज्ञानयुक्त हुआ। आपका वंश्व हरिवंश और मोत्र काद्यप था।

- (४) एक इजार वर्षनी जावकी आबु वी और दश पशुज्य कंचा शरीर था।
- (५) आपके साथ खेळनेको स्वर्गसे देव आते थे और
- (६) ए६ दिन मगधदेशके रहमेवाले एक वैद्यने राजगुहके स्वामी जरासिंधुसे द्वारिका नगरीकी सुंदरताका वर्णन किया। यह सन-कर जरासिंधु कोषसे अंघा होगया और युद्धको चलदिया। नारदने यह खबर श्रीकृष्णको सुनाई। सुनते ही श्रीकृष्ण शत्रुको मारनेके लिए तैयार हुए। उन्होंने श्रो ने मिकुमारसे कहा कि स्वाप इस नगरकी रक्षा की जिए। स्विधिज्ञानके घारी प्रसस्तवित्त ने मिकुमारकी मधुर नेत्रोंसे इसे और 'ऑ' कह कर स्वीकारता दी। ने मिकुमारके इसनेसे श्रीकृष्णने विजयका निश्चय कर किया।
- (७) एक समय आप कुमार अवस्थामें अपनी भावनों (श्रीकृष्णकी रानियों) क साथ जलकीड़ा करते थे। रनान करने के बाद इंसते हुए उन्होंने सत्यभामासे अपनी घोती घोनेको कहा। सत्यभामाने तानेके साथ कहा—क्या आप कृष्ण हैं, जिन्होंने नागशञ्यापर चढ़कर शारंग नामका तेजवान धनुष्य चढ़ाया और सर्व दिशाओं को कंपादेने बाला शंख कशाया है। ऐसा साहसका काम आपसे नहीं होसकता।
- (८) सरवमामाकी वात सुनकर वे भायुषशासाय भावे। बहां पहिके तो वे महाभयंकर नाग शैवापर बढ़े, फिर धनुषको चढ़ाया और वादमें भापनी भावाभसे सब दिशाओंको पूरनेवाका

शंख बजाया । समायें बैठे हुए श्रीकृष्ण अचानक इस अद्भुत कामको सुनकर व्याकुळ हुए । उन्होंने अपने सेवकोंको मेजकर सम समाचार पूछा । सेवकोंने सब समाचार उन्हें सुनाया । सेवककी बातें सुनकर श्रीकृष्ण सावधान होकर सोचने लगे कि कुमारके चित्रमें बहुत दिनोंमें राग उत्त्वस हुआ है । ये महाबलवान हैं, इसलिये राज्यकी रक्षाका प्रवन्ध करना चाहिये ।

- (९) राजा उममेनके यहां जाकर भी श्रीकृत्यने उनकी सुदर कन्या राजमती श्री ने मिकुमारको देनेकी याचना की। राजा उम्रसनने मसस्रता सहित अपनी कन्या देना मंजूर किया। ग्रुम बड़ी मुहूर्तमें विवाहका उत्सव प्रारम्म हुआ।
- (१०) विवादके एक दिन पहले श्रीकृष्णको लोभकर्मने सताया। उनके मनमें शंका हुई कि नेमिकुमार बढ़े वलवान हैं, बे मेरा राज्य लेलेंगे। तब उन्होंने श्री नेमिकुमारको विक्त करनेके लिए अनेक ज्याधोंसे पशु पकड़वाकर एक बाड़ेमें बंद करवा दिये और उनकी रक्षा करनेवालोंसे कह दिया कि बदि नेभिकुमार उन्हें देखने आवें तो तुम सब उनसे कहना कि आपके विवाहमें मारनेके लिये वे पशु इकटे किए हैं।
- (११) श्री ने मिक्कमार चित्रा नामक पालकीप्र सवार होकर बारात सहित उपसेनके द्वारपर जारहे थे। इसी समय उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिल्ला चिल्लाकर बाड़ेमें इघर उधर फिरते हुए मयसे बीन पशुओंको देखा। उन्हें देखकर उनको बड़ी दया उत्पन्न हुई। उन्होंने उनके रक्षकसे पूछा कि बह पशुओंका समृह एक बगह

किसिकिये इकट्ठा किया स्या है ? त्रक्षकोंने कहा-आपके विवाह महोत्सवपर मारनेके किये श्रीकृष्णने इन पशुओंको इकट्ठा किया है।

- (१२) रक्षकोंकी बात सुनकर उनके मनमें बड़ी द्या उत्पन्न हुई। वे विचार करने कमे कि वे पशु बनमें रहते हैं, तृण-खाते हैं और किसीका अपराध नहीं करते, ऐसे पशुओंको मेरे विवाहके छिए मारा जाता है! इस तरह सोचकर वे विरक्त हुए, उन्होंने विवाहके आभूषण डतारडाले।
- (१३) वैशाय होनेपर जीकांतिक देवोंने आकर उन्हें प्रणाम किया और इन्द्रादि देवोंने उनका दीक्षा कल्याण उत्सव किया ।
- (१४) देवोंके द्वाग उठाई गई देवकुरु पालकीपर सबार होकर सहस्राम्बनमें आवण शुक्का पछीके दिन चित्र। नक्षत्रमें संध्या समय तेला नियम लेकर दीक्षा घारण की ।
- (१५) कुमारकालके तीनसी वर्ष बाद आपने दीक्षा भारण की थी। आपके साथ एक इजार राजा दीक्षित हुए थे।
- (१६) तीन दिनके बाद वन्होंने द्वारावती नगरीमें राजा बरदत्तके यहां अहार लिया, निससे उनके यहां पैचाश्चर्य हुए।
- (१७) छप्पन दिन तपश्चाण करनेके बाद रैबेतक पहाड़ पर बांसकृकके नीचे ब्याञ्चिन बदी पहचाके सबेरे उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकृष्याणक मनाया और समोशरणः समा बनाई।

के समोसरणमें इस प्रकार शिष्य थे---

११ बरदत्त आदि गणवर

४०० जुतज्ञानके धारी

११८०० शिक्षक सुनि

१५०० अवधिज्ञानी

१५०० केवळज्ञानी

११०० विकिया ऋदिके घारी

९०० मनःपर्यय शानी

८०० बादी मुनि

१८०११

१००००० आवक

३००००० अ।विकाएँ

(१९) छइसी निन्यानित वर्ष नी महीना चार दिन उन्होंने सब देशोंमें बिहार कर वर्षोग्देश दिया। अन्तमें आयुका एक मास शेष रहनेपर आपने उपदेश देना बन्द कर दिया। और गिरनार पर्वतपर आषाढ़ शुक्का सप्तमीके दिन कर्मोका नाशकर मोक्ष पथारे ! इन्द्रादि देवोंने आपका मोक्ष कल्याणक मनाया।

### पाठ ४। महासती राजीमती।

(१) राजीमती मथुगके राजा उमसेनकी पुत्री भी। उनका विवाह भी नेमिकुमारजीके साथ होना निश्चित हुआ था।

(२) जिस समय श्री ने मिकुमार विवाहके लिए आ रहे

ये उस समय मार्गपे बीबोंको विश बुआ देखकर उन्हें दवा वा गई, जीर उन्होंको वैशाय हो बावा ।

- (३) राजीमती विवाहकी खुशीमें अपने झरोखेपर वैडी हुई बारातकी चढ़ाई देख रही थी। इसने श्री नेमिकुमारको रब बापिस छौटाते हुए देखा। सिखयोंसे पूछनेपर उसे उनके बैराग्यका समाचार माळूम हुना।
- (४) समाचार सुनकर वह एकदम वेहीश होगई। कुछ समयके बाद होशमें आनेपर वह बड़ा खेद करने लगी।
- (५) उसके मातापिताने बहुत समझाया कि यदि श्री नेमिकुमार वैरागी द्वीगए हैं तो क्या हुआ, सभी उनके साथ तेरा विवाह तो हुआ ही नहीं है। किसी दूपरे सुन्दर राजकुमारके साथ तेरा विवाह करा दिया जायगा।
- (६) भाता पिनाकी इन बातोंसे उसे बड़ा दु:ख हुना। उसने कहा-मेरे तो एक पित श्री ने मिकुमार ही हैं, उनके सिवाय सब मेरे पिता पुत्रके समान हैं। इतना कहकर वह श्री ने मिकुमारके मनानेको रैवतक पहाड्पर पहुंची।
- (७) उसने श्री नेमिकुमा को फिरसे छीट चलनेको बहुत कहा प्रन्तु उनका मन भहोल रहा, तब राजीमती भी उनके पास दीक्षा लेकर भार्थिका बन गई।
- (८) राजीनती मगवान के समोज्ञरणकी प्रधान आर्थिका हुई और उसने महान् तप करके मोजहर्वे स्वर्गमें इन्द्रमद प्राप्त किया ।

#### ्षाठ ५। जरासिंघु।

#### ( नवमां प्रतिनारायण )

- (१) जरासिंधु राजगृहके राजा सिंधुपतिका पुत्र था। बाल्या-बस्थासे ही यह बड़ा पराक्रमी और बळवान था।
- (२) उसने अपने पराक्रमसे मगव देशके सभी राजाओं को स्वपने कार्में कर लिया था।
- (३) कुछ समयके पश्च त् उसकी चक्ररत्नकी प्राप्ति हुई जिसके बलसे उसने तीन खण्डके राजाओं को जीत लिया।
- (४) श्रीकृष्ण नारायणके द्वारा जगसिंधुका वच उभा और वह मरकर नर्क गया।

#### पाठ ६।

#### श्रीकृष्ण-बलदव ।

( नवमें बल मद्र और नारायण श्रीकृष्णके पूर्वज )

- (१) शौर्यपुर नगरके हरिवंशी राजा सूरसेन थे। उनके अंब इतृष्टि और नरवृष्टि नामक दो पुत्र हुए थे।
- (२) अंबकबृष्टिकी रानी सुभद्रः के १० पुत्र हुए। जिनमें समुद्रविजय सबसे बड़े और वसुदेव सबसे छोटे थे। कुंती और मादी नामकी दो पुत्रियां भी उनके हुई थीं। नरवृष्टिकी रानी पद्मा-बतीसे उमसेन बादि तीन पुत्र और गांवारी नामक पुत्री हुई।

- (३) महाराज अंधकृष्टि समुद्रविजयको राज्य देशर सुनि होगए। समुद्रविजयके बाठों भाइयोंने बपना राज्य बांट दिया।
- (४) क्रुमार बहुदेव बहुत सुन्दर थे। वे विहारके लिए. मितिदिन नगरके बाहर जाया करते थे। वे ठीक देवकुमार जैसे माल्यम पड़ते थे। नगरकी नारियां उन्हें देखकर मोहित होजाती थीं और अपना कामकाज भूलकर एकटक इन्हें ही देखती रह जाती थीं। अपनी सास आदिकी भी कुछ बात नहीं सुनती थीं इसिलिए कुमार वासुदेवके बाहर निकलनेसे नगरके लोग बहुत दुःली होते थे। एक दिन सबने मिलकर महाराजा समुद्रविजयसे अपना दुःख मक्ट किया। महाराजने वसुदेवके लिए राजमंदिरके चारों ओर मनोहर वन, राजभवन और कुन्तम पर्वत बनवाकर उनसे उसमें घूमने हे लिए कहा। अब बाहर न जाहर वे बहीं घूमने कगे।
- (५) एक दिन एक सेवकके द्वारा उन्हें माल्स हुआ कि महाराज समुद्रविजयने उन्हें बाहर जानेसे रोक दिया है। इससे उन्हें दु:ल हुआ। दृशरे दिन किसीसे विना कहे सुने वे विद्यारिद्धिके बहाने अकेले ही नगरसे बाहर निकल गए। समुद्रविजयने उनकी बहत खोज कराई परन्त उनका कुछ पता न लगा।
- (६) नगरसे निकळकर वे विजयपुर प्राममें पहुंचे और विश्र मके लिए अशोक वृक्षके नीचे बनी छायामें बैठ गए। उस वृक्षकी छाया कभी स्थिर नहीं होती थी। उनके बैठनेसे वृक्षकी छाया स्थिर होगई। माळीने उस वृक्षकी छायाको स्थिर देखकर मगक देशके राजाको उसकी खबर दी। राजासे निमित्तज्ञानीने कहा था कि

विसके बैठनेसे छावा स्थिर होगी वही तेरी कम्बाका पति होगा ! इसिंखेरे मगनेशने व्यवनी स्थानका नाम ह सन्या बसुदेवको समर्पण की ।

- (७) बसुदेवने बहांसे चलकर अनेक देशोंचे अभग किया और अपनी बीरता और पराक्रमंद्र प्रमादसे अनेक राजाओं को बशमें किया और उनके द्वारा अनेक सन्दर कन्याएं ग्रहण की ।
- (८) एक समय धूमते २ वे अरिष्टनगरमें आए । वहांके राजा दिरण्यवर्गाकी पुत्री रोहिणीका स्वयंवर होग्हा था। वे भी वहां एक स्थानवर जाकर खडे होगए । कत्या रोहिणीने सम राजाओंको छोडकर बस्तदेवके गरुमें बरमाना हाली। इससे अन्य सभी राजा क्रीधिन होगए। महाराज समुद्रविजय भी स्वयंवरमें आए थे। हर्नोने वेष बदले बसदेवको नहीं पहचाना और वे भी सब राजा-ओंके साथ कन्याको हर लेजानेके किये युद्धको तैयार होगये। उसी समय बसुदेवने अपना नाम खुदा हुआ एक बाण समुद्रविजयके पास मेता, इसकी पढ़कर उन्हें बड़ा आश्चर्य और दर्व हुआ, बन्होंने सब राजाओंको युद्धसे रोका और अपने सब माइयोंके साथ बसदेवसे मिकने गये । बसदेवने उनको नमन्कार किया स्त्रीर को भूमिगोचरी तथा विद्यावरों की कन्य ए उन्होंने विवाही थीं, उन्हें काकर सुखपूर्वक नगरमें रहने करे।
- (९) नव मास व्यतीत होनेपर रोहिणी रानीके पद्म नामक नीवें बलभद्रका जनम हुआ।
- (१०) राजा उप्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भेरे एक बाकक पैदा हुआ। जन्म समय ही बह भोंहे चढ़ाबे अपने ओटोंको दवाबे

हुए टेड्री निमाहसे देख रहा था। माता-पिताने छसे अनिष्टकर् जानकर कांसोंकी एक संदुक्षों रखकर उसे यमुनामें यहा दिया। कींकांबी नगरीकी एक शूद क्यी मन्दोदरीको वह संदुक्ष मिली। उसने बालकको निकास कर उसका कंस नाम रखकर पासन-पोषण किया। बढ़ा होनेपर अधिक उपद्रवी होनेके कारण उसने कंसको वरसे निकास दिया। वह स्रीपुर पहुंचा और बसुदेवका सेवक बनकर रहने समा।

(१०) राजा बरासिंधुका एक शत्रु था को किसीसे नहीं जीता जाता था। उसके जीतनेके छिए उन्होंने अपना आधा राज्य और कन्या देनेकी घोषणा की। वसुदेवने कंसको साथ केनाकर शत्रुको जीत लिया। इसिंछये जरासिंधुने अपना आधा राज्य और कन्या वसुदेवको देना चाही। परन्तु बसुदेवको वह कन्या पसंद नहीं थी। इसिंछये उन्होंने जरासिंधुमे कहा कि शत्रुको कंसने जीता है उसे ही यह इनाम मिलना चाहिये। जरासिंधुने कंसका कुछ आदि जानकर उसे अपना आधा राज्य और कन्या दे दी। कंसको जय अपना पिछला हाल माल्यम हुआ तो पूर्वभवके बेरके कारण उसे माता पितापर बड़ा कोच आया। वह मधुरापुरी गया और माता पितापर बड़ा कोच आया। वह मधुरापुरी गया और माता पितापर बड़ा कोच नारमें छाया और मसक होकर उसने अपने काका देवसेनकी पुत्री अपनी छोटी बहिन देवकीका उनके साथ विवाह कर दिया।

(११) एक समय इंसड़े वहां व्यतिमुक्तक नामक मुनि

आए। उन्हें देखकर उसकी स्त्री बीबंधसाने द्वेदकीके ऋतु बस्न दिस्तकाकर उनकी हंसी की। तब मुनिराजने कहा—"तू बया इसी कर रही है? इसी देवकीका पुत्र तेरे पति और पिताका नाम्न करनेवाका होगा। जीवंधसाने कंससे यह बात कही। इन बातोंसे कंस बहुत दरा, वर्योकि वह जानता था कि मुनियोंकी बातें कभी झूठ नहीं होतीं।" तब उसने राजा वसुदेवसे बहे प्रेमसे यह याचना की कि आपकी आञ्चानुसार देवकी मेरे ही घरमें प्रसृति वरे। वसुदेवने उसकी बात मान की।

- (११) दूनरे दिन मतिमुक्तक मुनि माहारके छिये देवकी के यहां आए, तन उन्होंने देवकी से कहा कि तेरे सात पुत्र होंगे उनमें से छह पुत्र तो दूनरी जगह पाले पोसे जाकर मुक्ति जायेंगे और सातवां पुत्र नारायण होगा।
- (१२) देवकीने तीन वारमें दो दो चरमशरीरी पुत्र उरवक्ष किये। जब जब ये पुत्र हुए तब उसी समय ज्ञानी इन्द्रकी काज्ञासे नेगमर्थ नामके देवने सब पुत्र उठाकर मद्रिक नगरकी करूका नामक वैदय वधू के यहां रख दिये और उसके उसी समय पदा हुए मरे पुत्रोंको देवकीके व्यागे डाल दिया। कंसने उन मरे पुत्रोंको देखदर सोचा कि इन मरे पुत्रोंसे मेरी क्या डानि होसकती है, परन्तु फिर खंका बनी रहनेके कारण उन मरे हुए बच्चोंको भी शिकापर न्यटक्वा दिया।

Ŧ

#### 'पाठ ७।

## श्री कृष्ण जन्म और उनका पराक्रम।

- (१) आहों कृष्ण अष्टमीको देवकी के सातवें महीने महाप्रतापी अक्षिणका जन्म हुआ। जन्म होते ही दसुदेव और बलमद्रने कंसको विना जताये ही नन्द गोपके घर पहुंचा देनेका विचार किया। बलमद्रने अक्षिणको उठा लिया और वसुदेवने उसपर छत्र कगाया। रात अंधेरी थी, इसलिये औल्प्णाने पुण्य कर्मके उदयसे नगरके देवताने बैलका रूप बारण किया और अपने दोनों सींगोंपर मणियां लगाकर आगेर चलने लगा। उसी समय बालकके चरणस्पर्श होते ही नगरके बढ़े दरवाजे के किवाइ खुल गये। रात्रिमें किवाइ खुलते देखकर बंबनमें पड़े राजा उग्रसेनन बढ़े अध्योस पूछा। इस समय किवाइ किसने खोले। यह बात सुनकर बलमद्रने वहा—आप जुप रहिये। यह किवाद खोलनेवाला, इस बंबनसे आपको शीघ छुड़ायगा। बढ़ांसे वे दोनों पिना पुत्र रात ही यमुना नदीनर पहुंचे। नारायणके प्रभावसे यमुनाने भी मार्ग देदिया।
- (२) वे दोनों अवरबंध साथ यमुनाको पार कर आगे चले। जन्होंने बड़े बरनसे बालिकाको गोदीमें लेकर आते हुए नंदगोपालको देखा । उन्हें देखकर बल्लमद्रने पृष्ठा-आप रात्रिमें ही अबेले नयों आ रहे हैं? इसके उत्तरमें नमस्कार कर नंदगोपालने कहा-मेरी स्त्रीने पुत्र पानेके लिए देवीकी उपासना की थी। उस देवीने पुत्र होनेका आश्वासन देकर आज राहमें ही एक कन्ना लाकर दी हैं

स्रोर कहा है कि यह कन्या आपको दे आता, इसकिए में रातमें ही आपके यहाँ पहुँचनेके किए जा रहा हूं। नंदगोपकी यह बातें सुनकर दोंगों पिता पुत्र संतुष्ट हुए, उन्होंने नंद गोपसे पुत्री केकर अपना पुत्र दे दिवा और समझा दिवा कि यह बालक होनहार बक्रवर्ती है। इसके बाद वे दोनों पिता पुत्र क्रिपकर बिना किसीको मास्त्रम हुए भशुरा होट आए।

- (३) नंदगोर उस बालकको लेकर अपने घर गया और स्त्रीसे कहने लगा कि उस देवताने प्रसन्न होकर मुझे बढ़ा ही पुण्यवान पुत्र दिया है। यह कहकर अपनी स्त्रीको बालक मोंर दिया।
- (४) कंसने सुना कि देवकी के पुत्री हुई है, सुनते ही वह तुरन्त दीड़ा जाया। जाते ही पहले तो उसकी नाक काट डाली। जीर फिर जमीनके नीचे तरुघरमें बढ़े प्रयत्नसे पालन करनेके किये जायको सौंप दी।
- (५) मधुगनगरमें अकस्मात् बहुतसे उत्पात होने क्ये तब कंसने बरुण नामक निमित्तज्ञानीसे उसका फक पूछा। निमित्त ज्ञानीने कहा कि आपका बढ़ा भारी शत्रु उत्पन्न होचुका है। इस बातको सुनकर उसे बढ़ी चिंता हुई। तब उसने पहले जन्मकी मित्र देवियोंको स्मरण किया। देवियोंने आकर कहा—हमारे लिये क्या काम है ? तब कंसने कहा कि—मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है, उसे दूंद्कर तुम मार आओ।
- (६) उनमें पूतना नामकी एक देवीने विमंगा अविधिसे बाह्यदेवको जान किया। उस दुखनीने माताका रूप घारण किया।

स्तनोंमें विष मिळाकर उन विष भरे स्तनोंको विलाकर कृष्णको मारनेका विचार किया। वह बाळकका पाळन-पोषण करने समी। परन्तु कुःणके दूव पीते समय किसी दूसरी देवीने आकर उसके कुर्चोमें ऐसी वीड़ा वहुंचाई कि जिसे वह सह न सकी और भाग-कर चळी गई। इसके बाद दूसरे दिन दूसरी देवी गाडीका रूप बारण कर ऋष्णके ऊपर आई. परन्त ऋष्णने कात मार कर तोड दी। एक दिन नंद गोपकी स्त्री कृष्णकी कमर एक उत्तलसे बांध कर जरू केने गई. परन्तु रूष्ण उसे तोड कर उसक पीछे २ गए । इसी समय बालकको पीड़ा देनेके लिए दो देवियोंने आकाशमें उदनेबाले दो वृक्षोंका रूप बनाया, परन्तु ऋष्णने उन दोनों वृक्षोंको जहसे उलाह कर फेंक दिया । उसी समय एक देवीने ताहका करप बना लिया और दुसरी फरू बन कर कृष्णके मस्तक पर पहनेकी तैयार हुई । तीसरीने गधीका रूप बनाया और कृष्णको काटनेके किये आई। परन्तु कृष्णने गधीके दोनों पैरों पर उस वृक्षको दे पटका। दूसरे दिन एक देवी घोड़ेका रूप बना कर उन्हें मारने भाई, पान्तु कृष्णने कोवमें भाकर उसका मुंद खूब ही ठोका। अंतमें उन सातों देनियोंने कंसके पास जाकर कहा कि हम उसे नहीं मार सकती और वे अपने स्वानको वली गई।

(७) देवकी और बसुदेवने भी कृष्णका पौरुष सुना । वे दोनों बक्रभद्र तथा परिवारके साथ गोमुखी उपवासके बहाने बद्धी विभृति सहित गोकुछ आए । आते ही उन्होंने एक बद्दे भारी बक्रवान उन्मत्त बैककी गर्दन पक्रदृक्ष कटकते हुए भी कृष्णको

वेसा। उन्होंने उस वैक्रह्मपी वेबकी गर्दन तोइ दी भी। श्री कृष्णको देखकर उन्होंने पहले तो गन्धनाका आदिसे उसकी मानता की. फिर बडे प्रेमसे बाभूषण पहिनाए और पदक्षिणा दी। उस समय देवकीके स्तर्नोंसे दुव निकक्षने क्या और अभिषेक करते समय श्रीकृष्णके मस्तक पर पडने सगा । उसे देखकर बरुभद्र सोचने क्यो कि इस तरह मेद खुकनेका दर है। वे बुद्धिमान कहने करों कि उपवासके खेदसे या पुत्र मोहसे वह मुर्छित होगई है। इसके बाद कृष्णका अभिषेक किया। फिर अबके सब कोगोंका यथायोग्य कादर सरकार किया और बढ़ी प्रसक्तासे गोपाल कुमारोंके साम कृष्णको भोजन कराया और फिर वे सब मधुरा नगरको चल दिवे ।

- (८) एक दिन ब्रजमें पानी बहुत बरसा, तब ऋष्णने मोबर्द्धन नामका पर्वत उठा कर उसके नीचे गायों तथा गोबाकों दी रक्षा की । इससे उनकी कीर्ति संसारमें फैक गईं।
- (९) एक दिन मधुरा नगरमें प्राचीन जिनासमके समीप पूर्व दिशाके अधिष्ठाताके देव मंदिरमें सर्प शय्या, बनुष और शंख बे तीन रत्न उत्पन्न हुए । उन तीनों रत्नोंकी देव रक्का करते थे और वे तीनों रत्न कृष्णकी दोनहार कक्ष्मीको सुचित करते थे। उन्हें देखकर मधुगका राजा कंस हरने कगा। और वरुण नामके निमित्त जानीसे उनके मगट होनेका फर पूछा । उसने कहा कि इसका सिद्ध करनेबाका आपका नाशक होगा। तब कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो मनुष्य नाग शैरपा पर नडकर एक डाथसे शंखकी

पूरेगा और फिर इस चनुष्यको चढ़ा केगा उसे मैं अपनी पुत्री दृंगा। भी कृष्णने जब उन तीनों रलोंको पास किया तब उन्हें तकाश करनवाले सिराहियोंने निवेदन किया कि नंदगोपके पुत्रने ही वे तीनों काम एक साथ किए हैं।

(१०) अञ्च निश्चय हो जाने पर कंसने उसके जाननेकी इच्छासे नंद गोपको कहला मेजा कि नागराज जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा एक हजार दलवाला कमलका फूल लाकर दो। यह सुनकर नंद गोपके शोकका पारावार न रहा। उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा कि तू ही उपद्रव करता रहता है, जब तू ही कमल लाकर राजा कंसको दे। श्रीकृष्णने कहा यह बबा कठिन काम है, मैं लभी ले लाऊंगा। वे महानागोंसे सुरक्षित रारोवरमें निशंक होकर कृद पहें। उन्हें लाता देख वमराजके समान नागराज खड़ा होकर उन्हें निगलनेके लिये तैयार होगया। वह कोषसे कांव रहा था और श्वासोंसे लग्निके कण फूल रहा था। कृष्ण बलसे भीगा हुआ पीतांवर उठा कर उसकी फुणा पर घोने लगे। वह नागराज जजपातके समान उस पीतांवरके शिये समान हर गया और कृष्णके पूर्व पुण्य कर्मके सदयसे लहरूव होगया। कृष्णने इच्छानुसार कमल तोहे और कंसके पास पहुंचा दिए। कमलोंको देखकर कंसको निश्चय होगया कि मेरा अञ्च नंद गोपके समीप ही है।

(११) एक दिन फंसने नंदगोवालको कहला मेजा कि तुम अपने महोंके साथ २ महा युद्ध देखने आजो । नंदगोव कृष्ण आदि सब महोंको लेकर निर्मय हो मधुराको को । नगरमें धुसते ही

कृष्णकी ओर एक द्वायी दौद्धा। वह हाथी मदोन्मच यमके समान था। उसे अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर कुमार कृष्णने खड़े होकर उसका एक दांत तोड़ किया और फिर उसी दांतसे उसे मारने छमे जिससे वह हाथी उरकर भाग गया। गोपोंको उस्साहित कर वे कंसकी सभामें पहुंचे और अपनी सब सेना सजाकर एक बगह खड़े होगए। बलमद अपनी मुजाओंको ठोकते हुये कृष्णके साथ रक्षभूमिमें उतरे और इधर उधर घूपने छमे। कंसकी आज्ञासे महा पराक्रमी चाणूर आदि मह बठे और रङ्गभूमिक चारों ओर बैठ गए। कृष्णने अक्समात् सिंहनाद किया। कृष्णको देखकर कोषित हुआ कंस मह बनकर आया परन्तु कृष्णने उसके दोनों पर पकड़ कर छोटे अंडके समान आकाममें फिराबा और फिर उसे जमीन पर दे पटका। उसके भाग परेत्र उड़ गये। उसी समय देवोंने पुष्पोंकी वर्ष की और अयके नगाड़े बजने हमे।

(१२) एक दिन नीवंदासा पतिके मरनेसे दुःली होकर जरासिंधुके पास गई। अपने पतिकी मृत्युके समाचार पिताको सुनाए, सुनकर जरासिंधुको बहुत कोच नामा और यादनोंको मारनेके छिए जपने पुत्रोंको मेना। बादन भी अपनी सेना समाकर युद्धको निकले, उन्होंने जरासिंधुके पुत्रोंको हरा दिया। तन फिर उसने नपराजित पुत्रको मेना, वह भी हार गया। इसके बाद पिताकी नाझासे कालयवन नामक पुत्र चलनेको तैयार हुना।

(१३) काल्यवनको भाता हुना ग्रुनकर भग्नसोची बादबोने हस्तिनापुर, मथुरा भीर गोकुक तीनों स्थान छोड़ दिए। काल्यवन उनके पीछे २ जा रहा था तब बादबोंकी कुळ-देवता बहुतसा ईंघन इकट्टा कर बहुत ऊँची लौबाली आग्न जलाकर एक बुद्धिका कृष बनाकर मार्गमें बैठ गईं। उसे देखकर कालयवनने पूछा कि यह क्या है, तब बुद्धिया बोली कि हे राजन् ! आपके हरसे यादवों सिंहत मेरे सब पुत्र इस ज्वालामें पहकर जल गए हैं। बुद्धियाकी बातें सुनकर कालयवनने सोचा, निश्चय ही मेरे भयसे सब शत्रु अग्निमें चल गए हैं। वह अपने देशको लौट गया।

(१४) यादवों की सेना समुद्रके किनारे पहुंची और अपना स्थान बनाने के लिये वहीं पर ठहर गये। फिर कृष्णने शुद्ध भावों से दर्भशय्या पर बैठ कर विधिपूर्वक मंत्रों का जप करते हुये आठ दिनका उपवास किया। तब नैगम नामके देवने कृष्णसे कहा कि घोड़े के आकारका एक देव आज आयेगा उसपर सवार हो कर समुद्रभें बारह योजन तक चले जाना, बहां पर आपके लिये एक नगर बन जायगा। कृष्णने वैसा ही किया। कृष्णके पुण्य कर्मके उदय और तीर्थकरकी उत्पत्तिक कारण इन्द्रकी आजासे कुबेरने वहीं पर उसी समय एक मनोहर नगरी बनाई। उसका नाम द्वारावती रक्षा गया। उसमें पिता और बड़े भाइयों के साथ कृष्णने प्रवेश किया। तथा सब यादवों के साथ सलसे रहने करो।

(१५) एक दिन मगधदेशके रहनेवाले कुछ वैश्व पुत्र समु-द्रका मार्ग भुल कर द्वारावतीमें श्वा पहुंचे। वहांकी राजलीका और विमूति देखकर उन्हें बढ़ा माश्चर्य हुशा। उन्होंने वहांसे बहुत अच्छे २ रत्न साथ किये और राजगृह नगरमें पहुंचे। वहां उन्होंने वे रस्त चक्ररस्तके स्वामी राजा जरासिंधुको मेंट किये। राजाने उन सबका भादर सरकार करके पूछा कि यह रस्तोंका समूद तुम्हें कहांसे मिका। तब उन वैश्य पुत्रोंने कहा कि ''समुद्रके बीवमें एक महुत ही सुन्दर नगर है, उसका नाम द्वारावती है, उसमें बादवोंका राज्य है, उसी नगरसे ये रस्त हमें मिले हैं। यह सुनक्दर जरासिंधु कोबसे अन्धा होकर बादवोंका नाश करनेके लिए अपनी सब सेना लेकर चला।

- (१६) नारदने बड़ी शीव्रतासे उसी समय श्रीकृष्णक समीप जाकर जरासिंधुके मानेकी सबर सुनाई, सुनते ही कृष्ण शत्रुको मारनेके लिए तैथार होगए। ये अपनी रोगा सजाकर जरासिंधुमे युद्ध करनेके लिए चल दिए, उनकी सेनामें पांचों पांडब आदि शूरवीर राजा थे।
- (१७) जरासिंधु, भीष्म, कर्ण, द्रोण ब्यादि राजाओं के साथ श्रीकृष्णके सामने युद्धके लिए पहुंचा । दोनों सेनाओं में स्वयं युद्ध हुआ। जरासिंधुने कृष्णके ऊपर ब्यनेक शक्ष चलाए पर उनका कुछ भी व्यसर नहीं हुआ, तब क्रोभित होकर उसने उनपर धुदर्शन चक्र चलाया। चक्र श्रीकृष्णकी मदक्षिणा देकर उनकी दाहिनी भुजामें जाकर ठहर गया। श्रीकृष्णने उसी चक्रसे जरासिंधुका सिर काट हाला। उनकी सेनामें जीतके नगारे वजने लगे।
  - (१८) श्रीकृष्णने चकरत्नको भागे रख कर बहदेवजीको

साथ लेकर तीन खंडके विषाधर, म्लेच्छ तथा देवताओंको अपने वश्ये कर लिया। वे तीन खंडके स्वामी डोकर रहने कमें।

(१९) श्रीकृष्णकी भायु एक हजार वर्षकी भी। दश धनुष कं वा शरीर था। नील कमलके समान शरीरका वर्ण था। चक, शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दंड भीर तकवार ये उनके सात रहन थे। उनके सोलह हजार रानियां भीं।

(२०) रतनमाला, गदा, इल, मूसक ये चार महारतन बरू-देवके थे। उनके काठ हजार रानियां थीं।

(२१) एक समय कुछ यादवकुमार बाहर वनकीड़ाको गये थे। वे बहुत यक गये थे, प्यासकी पीड़ा उन्हें बहुत सता रही थी। उन सबने पास ही बावड़ी देखी। उस वावडीमें नगरकी सब खराब फेंठ दी गई थी। उसके पानीको पीकर वे सब मदोन्मत्त होगये, उन्हें तन मनकी सुधि न रही। वे मस्त होकर जब कोटे तो उन्होंने द्वीपायन मुनिको देखा। हीपायन मुनिके द्वारा हारिका जलेगी ऐसा उन्होंने भगवान नेमिनाथके समवधरणमें सुना था। इसलिए मुनिको देखकर उनके मनमें क्रीध पैदा हुआ। वे द्वीपायनको परथरोंसे मारने क्यो । मुनिराज बहुत देर तक मारको क्षांत भावसे सहते रहे परन्तु जब परथरोंकी मार और गालियोंकी वर्ष अधिक बढ़ती गई तब उन्हें क्रीध भागया। उन्होंने संदल्व किया कि मेरे योग बलसे यह सारी द्वारिका मस्म होजावे। उनके इतना कहते ही खरीरसे एक अधिका पुल्का निक्ला और उसने सारी द्वारिकाको भस्म कर दिया। केवल अधिकृष्ण, बलराम और जरत्कुमार ही बचे।

(२२) श्रीकृष्ण और ब्लग् भणनी जान केहर मागे और बाहर जंगकमें एक पेद्रके नीचे बह हर पड़े रहे। उन्हें प्यासने सताया। बलगम उन्हें सोता छोद्रकर पानी ढूंढनेको बले गये। श्री कृष्ण पेड़के सहारे केट रहे। उनके तलवेमें पद्मका चिह्न था, वह दूरसे चमक रहा था। जरत्कुमार भी इस बनमें भा निकला। उसने दूरसे चमक रहा था। जरत्कुमार भी इस बनमें भा निकला। उसने दूरसे चमकता हुआ पद्म देखा। उसे हिरणका नेत्र समझ कर उसने चट कमानपर तीर चढ़ाया और निशाना ताक कर इस तरह मारा कि श्रीकृष्णके पद्मको आर पार कर गया। श्रीकृष्ण चिह्नाए। उनका चिह्नाना सुनकर जरत्कुमार उनके पास आया। श्रीकृष्णको देखकर उसके होश गुम होगये। श्रीकृष्णने उससे कहा—माई! बळराम पानी केने गये हैं, वह न आने पार्ये, इससे पहिले ही तुम यहांसे चले जाओ, नहीं तो वह तुन्हें विना मारे न छोडेंगे। श्रीकृष्णकी आश्रासे जरकुमार वहांसे चला गया। श्रीकृष्णकी मृत्यु होगई।

- (२६) बलरामने उन्हें देखा तो वे उनके मोहमें पामक होगवे। श्रीकृष्णके श्रवको लेकर वे लगातार छह महीने तक इपर उधर घूमते रहे। जब उन्हें एक देवने आकर संबोधित किया तब उनका मोह छूटा। और उन्होंने श्रीकृष्णका दाह कर्म किया।
- (२४) श्रीकृष्ण मश्कर तीसरे नर्क गये। वस्ररामने संसा-रसे उदास होकर तप किया भौर वे स्वर्ग गए।

#### पाठ ८।

# प्रसुम्नकुमार ।

- (१) प्रश्नुझकुमारका जन्म श्रीकृष्णकी प्रधान पटरानी रुपमणीके गभसे हुआ था।
- (२) जिस समय प्रदासका जन्म हुना उसी समय उनके पूर्व जन्मका शत्रु धूपके तुदेव विमानपर बैठा आग्हा था। अचानक अधिकष्णके महलपर नाते ही उमका विमान रुक्त गया, उसने नविश्वानसे अपने शत्रुको जानकर मायासे महलमें प्रवेश किया और बालक प्रदासको उठाकर नाकाश मार्गसे लंगा। वह उसे मारनेकी इच्छासे एक विशाल शिलाके नीचे रखकर चला गया।
- (३) विजयार्द्ध पर्वनके मेवकूट नगरका विद्यालग गुजा कार्लसमय भरनी रानी सहित घूमता हुआ उस शिलाके निकट आया। उस शिलाको हिजती देखकर उसे भवंगा हुआ। उमने अपने विद्याबसमे शिला उठाई और बालक प्रद्युनको उठाकर उसने भपनी रानीको दिया।
- (४) रुक्तिमणी तथा कृष्णको पुत्र वियोगका बहुत दुःख हुआ। परन्तु नारदक यह कहनेपर कि १६ वर्ष बाद पुत्र मिलेगा, उनका यह दुःख कम होगया।
- (५) प्रबुझकुमार जवान हुये छसं समय उन्होंने काकशतुके प्रवटशतु स्रमिराजको विजय किया । है बहुमूरूव भूवणोंसे सजकर महरुको ब्यारहे थे कि उन्हें देसकर रानीं कृत्विनमाका उनार मोहित

होगई। उसने अपनी कामबासनाकी बातें प्रकट की और दो बहुमूरण विद्याएं देनेका वचन दिया। प्रद्युत्तने विद्याएं तो के की परन्तु उसे माता कहकर प्रणाम किया।

- (६) कांचनमाठाकी कामवासना पूर्ण न होनेसे उसने राजासे जाकर कहा कि कुमार मुझसे बलात्कार करना चाहता है। विचार-शून्य राजाने उसकी बात मानकर अपने पांचसी पुत्रोंको हुनम दिया कि तुम इसे किसी एकांतमें ले जाकर मार डालो।
- (७) वे सभी पुत्र कुमारको मारनेके किए सोलह अयंकर गुफाओ, वावहियों, तथा वनोंमें के गए। वहांपर बड़े अयानक राक्षस, यक्ष तथा अजगर आदि रहते थे, वहां जाकर उन राक्षसों, यक्षों और अजगरोंको जीतकर प्रद्युमने अनेक विद्याएं, हथियार तथा आभूषण प्राप्त किए। जब उन सभी स्थानोंसे प्रद्युम काम फ्रेकर जीते कौट खाए, तब अन्तमें उन्होंने पाताक प्रस्ती वावहीं में फंसा कर मारनेका विद्यार किया। प्रद्युमने प्रम्नासकी विद्याको अपना रूप बना कर वावहीं में कुदा दिया और जब वे सब राज कुमार उसे मारने वावहीं में कूदे तब प्रद्युमने उस बावहीं को एक बड़ी भिन्नासे दक दिया और छोटे पुत्रको नगर में मेज दिया और वे शिका पर बेठ गये।
- (८) शिला पर बैठे हुये डन्होंने नारदको उत्तरते देखा । नारदने प्रयुक्तको उनके माता पिना मादिका सारा हाल सुनाया । उसी समय कालसंभव विद्यापरने कोधित होकर मपनी सेना लेकर उसे घेर किया पर प्रयुक्तने सबको युद्धमें हरा दिया। और अंतमें मपना सब सम्बाहाल सुनाया। तब कालसंभवने प्रयुक्तसे समा

मांगी । उन्होंने राष्ट्रासे द्वारिका जानेकी भाष्ट्रा मांगी और वे नारदके साथ द्वारिकाको चक दिये ।

(९) द्वारिका जाकर विद्यासे नारदको तो स्थमें ही रोक दिया भौर भाष बन्दरका कर बारण कर अकेले ही नीचे. आया। अन्ते ही अपनी माता रुक्तिमणिकी सौत सत्यभामाका बाबन नामका बहु सुन्दर बाग उजाह डाका और उसमें बाब-दीका सब जरू कमंदलुचे भर लिया। इसी तरह अनेक प्रकारके कौतूहल करता हुआ वह झुल्लकका ऋष चारण कर अपनी माता रुविमणीके पास पहुंचा । और करने कमा कि हे सन्यग्दर्शनको पालन करनेवाली में मूखा हं. मुझे अच्छी तरह भोजन करा। उसके दिए हुए अनेक तरहके भोजन खाए परन्तु तुस नहीं हुआ। तक भन्तमें एक वहा मोदक खाकर संतुष्ट होकर वहां बैठ गया । उसी समय रुक्तिमणीने देखा कि असमयमें ही चंगा. अशोक आदिके सब फूल फूल गए हैं। उन्हें देलकर रुक्तिगणीको बहुत भाश्चर्य हुआ। बह मसलचित्त होकर पूछने कमी कि नया आप मेरे पुत्र हैं और नारदके कहे अनुसार ठीक समयपर आये हैं। माताकी यह बात सुनकर प्रद्युकाने अपना ऋप प्रकट किया और माताके चरणोंमें मस्तक नवाया । माताकी इच्छान्या अनेक तरहकी बावक्रीहाएँ कर उमे पसन किया और वहीं ठहरा ।

कुछ समय बाद अत्यंत बढ़ेका कृष बनाकर वह गरीमें सोरहा और बछभद्रके जगानेपर अपने पैर लम्बेकर उन्हें ठगा। फिर मेढ़ेका रूप बनाकर बाबा बसुदेवका घोंटू तोड़ा और सिंह बनकर

- (८) एकवार दुर्योदनने कपटसे कासका महक बनवामा । बहु महक पांडवोंको रहनेके लिये दे दिया गया ।
- (९) एक समय जब पांडव सीये थे, आधीरातको कौरबोंने इस महरूमें आग रूपवादी। पुण्ययोगसे पांडवोंको जमीनके नीचे एक सुरंग मिरू गई। वे सुरक्षके मार्गसे निकलकर बाहिर होगये। छोगोंने समझा कि पांडब जल चुके हैं, इससे सबको दु:स हुआ।
- (१०) पांडब बाह्मणका वेष रखकर आगे चळकर गंगाके किनारे पहुँचे। वे एक नावपर चढ़कर गंगाके उस पार चळने अगे। नाव बीचघारमें पहुँचकर अवल होगई। घीबरसे पूछनेपर पांडवोंको मालम हुआ कि वहां तुंडिका नामक जलदेवी रहती है, वह नावको रोककर मेंट मांगती है, इसे मनुष्यकी बक्त चाहिए। यह छुनकर पांडवोंको बहुत दुःख हुआ। इसी समय भीम सबको सान्तवना देता हुआ गंगामें कूद पड़ा। तुंडी भयंकर मगरका रूप रखकर आई, दोनोंमें गयंकर युद्ध हुआ, अन्तमें भीमकी मारसे व्याकुल होकर तुंडी भाग गई। भीम गंगाको तैरकर आगया।
- (११) गंगा पार कर पांडव अनेक स्थानीयर अमण करते हुए अपने पराक्रमका परिचय देते एक बनमें पहुंचे। वहां एक पिशाचसे युद्ध कर भीमने हिंडवा नामक कन्याकी रक्षा की और उससे पाणिब्रहण किया, जिससे युद्धक नामक पुत्र हुआ। वहां भी भीमने भीमासुर नामक राक्षसको जीता।
- (१२) अभण करते हुए पांडव माकन्दी नगरी पहुँचे।
   बहांका राजा द्वपद था, उसकी द्वोपदी नामकी युवती कन्या बी,

राजाने उसका स्वयंवर रचा था । स्वयंवरमें दुर्योवन, कर्ण, यादव जादि सभी राजा आए थे। ब्राह्मण वेक्वारी पांडव भी बडां अस पहुंचे । राजाने घोषणा की कि वो कोई गांडीव धनुषकी चढ़ाकर राधावेष करेगा बढ़ी कन्याका वर होगा। किसी भी राजाका साहस धनुष चढानेका नहीं हुआ, तब अर्जुन धनुष चढानेके किए टठा । उसने धन्य चढाकर राषाकी नाकके मोतीको बातकी बातमें बैब हाला, तब द्वीवदीने अर्जनके गरेमें बरमाला हाली, दैववशात माला बायुके बेगसे टूट गई जिससे पासमें बैठे हुए चारों पांडवोंकी गोदमें उसके मोती पहे। कोगोंने मूखतावश यह कह दिया कि इसने पांचों पांडवोंको वरा है। इससे अन्य राजा बहुत को धत हुये । उन्होंने अर्जुनसे युद्ध करना चाहा परन्तु सभी पराजित हुवे। अंतमें द्रोणाचार्य युद्ध करनेको तैयार हुये, तब कर्जुनने बनुवसे एक पत्र चिपका कर उन्हें भारमपरिचय दिया। परिचय प्राप्त होने पर वे तथा सभी राजा बढे प्रेमसे मिले और सबने मिलकर पराधा श्चना करा कर कौरव पांडवोंको मिला दिया। पांडव पांच शाम केकर अलग रहने लगे।

- (१३) एकवार श्रीक्रणने अर्जुनको द्वारिका बुकाया। बहांपर श्रीक्रणकी बहिन सुमद्राको देखकर वे मोहित होगये। वे सुमद्राका हरण कर केनाए। पश्चात् उसके साथ उनका विवाह हुना।
- (१४) एक समय दुर्योधनने कपटसे पांडवेंको बुकाकर उनसे जूबा खेळनेके लिबे कहा। दोनोंने पासा फिक्कने कगा कौर-वोंका पांसा अनुकूछ पहला था। परन्तु कमी २ मीमकी हुंकारसे

वांसा उल्टा होजाता था इसलिए उन्होंने किसी बहाने भीमको बाहर मेज दिया और युधिष्ठिरका सारा राज्यपाट जीत लिया यहांतक कि युधिष्ठिरने अपनी रानियां और माइयोंको भी रख दिया ।

- (१५) वे बारह बर्वको अपना सारा राज्य हार चुके थे। द्रष्ट दुःशायन महकर्षे आकर द्वीपदीकी चोटी पक्रहकर उसे महलसे बाहर सभामें खींच काया । आंसु बहाती और रोती हुई द्रीपदी समामें लाई गई । इससे भीम भौर भर्जून बहुत क्रुद्ध हुए परन्तु. युधिष्ठिएने सबको शांत कर दिया और वे सब द्वौपदीको साथ लेकर बनको चल दिए।
- (१६) मिकिन वसा धारण कर अनेक स्थानीयर अमण करते हुए वे विशटनगरमें पहुचे । उनसे बारह वर्ष अल्प करते हुए व्यतीत होचुके थे, अब एक वर्ष वे वेष बदलकर यहीं विताने करें। युधिष्ठिरने भोजन बनानेवाले रसोह्या, अर्जुन नाटककी नायिका, नकक घोडोंका रक्षक, सहदेव गोवन चरानेवाला और द्वीपदी मालिन बनकर रहने लगी।
- (१७) एक समय विशटके साले कीचकने द्वीपदीको देखा. बह उपवर भासक्त होगया । जहां द्रीपदी जाती बहां वह उसके वीहि २ जाता और कामसे अन्धा होकर उसके साथ प्रेमकी बातें बनानेका यस्न करता । उसका यह कल्लावित हाक देखकर द्वीपदीने वसे बहुत डांटा पर कीचकने इसपर कुछ व्यान नहीं दिया । इसके बाद एक समय किसी एक सूने मकानमें उस दुष्टने द्वीरदीका हाथ वक्द छिया और उससे अश्लीकताकी बातें करने कगा। उस बीर



तेइसवें नीर्थेकर भी १००८ भगवान् पार्थनाय ।

नारीने झटका मारकर हाथ छुढ़ा छिया और युधिष्ठि के पास आकर उस दुष्टके दुष्टायको कहा । द्रौपदीकी वार्ते सुनकर युधिष्ठा क्या । सीम द्रौपदीके उपर इस अत्याचारको सुनकर लाक होगया और कीचकके मारनेको तैयार होगया। उसने द्रौपदीसे कहा, कि तुम आकर उससे कक रातको बनके एकांत स्थानमें आनेके लिये संकेत कर आओ। द्रौपदी कीचकके पास गई और उसने उस कपटीसे कहा कि मैं. आपको चाहती हैं, आप राजिके समय नाट्यशालामें आना। राजि होने पर भीमने स्लीका वेष चारण किया और उसने भीमका हाथ पकड़ा। भीमने उसे तुरन्त ही पकड़ कर अमीन पर पटक दिया। जिससे उसका उसी समय देहांत होगया।

(१८) इमी बीचमें दुर्योवनने अपयशके कारण अपने सेवकोंको पांडवोंकी स्वोजमें मेजा और मीव्यपितामहने पांडवोंको फिरसे हस्तिनापुर बुळानेकी सम्मित ही। इसी समय अविचारी जालंबर राजाने कहा—िक विराटका प्रचंड पक्षाती कीचक किसी गंबर्व द्वारा मारा गया है, इसिछए मैं विराटकी गौ हरण करूंगा। उसने आकर खालोंसे सुरक्षित गोकुळको हर लिया। विराटने अपनी सेना लेकर जालंबरसे युद्ध किया। जालंबरने उसे युद्धमें पकड़ लिया तब मीम जालंबरसे युद्ध करनेको पहुंचा। उसने जालंबरकी सेना नष्ट कर मर्थकर वाणोंकी वर्ष कर जालंबरको पकड़ किया। जालंबरके पकड़ जानेसे दुर्योवन कोचित होकर सेना सहित युद्धके

हिए विराट देशको चला और उसका सारा गोषन हर लिया। विराटका पुत्र अर्जुनकी शरणमें आया और द्रोणाचार्य, तथा भीष्म-पितामहके समझानेपर भी कौरव पांडवोंमें मयानक युद्ध छिड़ गया और पांडवोंने कौरवोंको हराकर पीछे छौटा दिया।

- (१९) विराटको निश्चय दोगया कि वे पांडव हैं, तब उसने अपनी पुत्री उत्तराका अभिमन्युके साथ विवाह कर दिया। पांडव वहांसे चल दिए और द्वारिका ण्हुंचे।
- (२०) द्वारिका जाकर अर्जुनने कौरवोंके छलको छल्णजीसे कहा। कृष्णजीने दुर्गोननके पास एक दूतके द्वारा संदेशा मेजा कि आप मान छोड़कर कपट रहिन होकर संधि कर छीटिए और आधा आधा राज्य बांट छीजिए। दुर्गोधनने दूतको राज्यसे निकाल दिया और एक पैर पृथ्वी देनेसे भी इन्कार किया। इसके बाद ही पांडव बादवों सहित कौरवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारीमें रंग गए।
- (२१) पांडरों के पक्षमें भीक्षण ये और कौरवों के पक्षमें जरासिंधु था। पांडव श्रीकृष्ण के साथ २ असंख्य सेना केकर कुरु-क्षेत्रमें आपहुंचे। जरासिंधुने अपनी सेनामें चक्रःयुहकी रचना की और पांडरोंकी सेनामें तार्क्षस्यूर रचा गया। थोड़ी देग्में दोनों सेनाओं मंगकर युद्ध होने लगा।
- (२२) चर्जुनके पुत्र व्यक्षिमन्युने चक्रस्यूरको मेदकर कौर-चौकी सेनामें प्रवेश किया जीर एक इएएमें ही अपने वार्णीसे सेनाको वेष द्वारा तप गांगेव और श्रष्ट्य सादि महारिधयोंने अभिनन्युके

सामने जाकर उसे रोका । इसी समय कीरवों और पांडवोंमें भयंकर युद्ध हुना जिसमें भनेक महारथी मारे गए ।

- (२३) शिखण्डी द्वारा भीष्मितिमह मारे गए और जय-द्रथके द्वारा वीर अभिमन्यु मारा गया। इनकी मृत्युसे कौरव और पांडव दोनोंकी सेनामें महा श्लोक छागमा। दूसरे दिन अर्जुनने जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की। वह अर्जुनके द्वारा मारा गमा। इसी प्रकार कौरवोंके द्रोणाचार्य, शरुण, कर्ण खादि महा प्रतायी सभी योद्धा मारे गए। अंतमें भीमकी गदा द्वारा दुर्योगन भी मारा गया और श्रीकृष्ण द्वारा जरासिंधुका वध हुआ।
- (२४) द्रोण, कर्ण मादिको मृत्युके मुंहमें पहे देखकर पांडव, श्रीकृष्ण तथा बन्देव बहे शोकाकुक हुए, उन्होंने उसी समय उनकी दण्य किया की। पांडवोंको हिस्तनापुरका राज्य मास हुआ। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया।
- (२५) बहुत समय तक राज्य करनेके बाद पांची पांडवींने श्री नेमिनाथस्वामीके पास सुनि दीक्षा धारण की ।
- (२६) एक समय जन वे ध्यानमें मझ थे तब कुमुर्घर नामक राजपुत्रने उनगर महा उपसर्ग किया। उनके शरीर पर छोहेके जेवर गर्म करके पहनाए, परन्तु वे सब अपने आस्मध्यानमें मझ होगए।
- (२७) युधिष्ठिर, मीन और कर्जुनने मोश्र नास किया और नकुरु सहदेव सर्वार्थसिद्धिमें भहिमन्द्र हुए।

#### पाठ १०।

# पितृभक्तं भीष्मपितामह।

- (१) कुरुजांगक देशके राजा शान्तनु तथा रानी गंगाके गर्भसे देवनतका जन्म हुणा या । भाष बढ़े बळवान, साहसी, हद्द प्रतिज्ञ और पितृपक्त थे।
- (२) एक समय राजा ज्ञान्तनु गंगानदीके किनारे की दाके छिए जा रहे थे, वहां उन्होंने घीवरराजकी कन्या सत्यवतीको देखा। सत्यवती बढ़ी ही सुन्दर और आकर्षक थी। उसे देखकर राजा उसपर मोहित होगए। वे अपने मंत्रीके साथ वीवरराजके यहां गए। वहां राजाके मंत्रीने घीवरराजसे अपनी कन्याका विवाह महाराज खान्तनुसे कर देनेको कहा। घीवरराजने अपनी कन्या देनेसे इन्कार किया। उसने कहा कि आपके पहली रानीसे एक महामतापी पुत्र है, वह राज्यका स्वामी होगा। और मेरी कन्याके जो पुत्र होगा वह उसका दास बनकर रहेगा। इसलिए मैं अपनी कन्या नहीं दे सक्ता। राजा बापिस चले आए, परन्तु सत्यवतीके न मिलनेसे उनको बढ़ी वेदना हुई।
- (३) पिताकी वेदनाका हाल देवनतको माछम हुआ। वे बीवरराजके यहां गए और पिताजीको अपनी कन्या देदेनेका आग्रह किया। परन्तु घीवरराजने कहा कि आपके होते हुए मैं अपनी कन्या नहीं देसका।

- ( थ ) देक्ततने घे न्रशासि कहा कि आप निर्श्चित रहिए।
  मैं क्षपने राज्यका अधिकार छोड़ता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि
  आपकी कन्याका पुत्र ही राज्यका स्वामी होगा। घीवरराजने कहा—
  यह तो ठीक है, पग्न्तु आपका विवाह होगा और आपके जो
  संतान होगी उसने कहीं राज्य छीन लिया तो मेरी कन्याके पुत्र
  क्या कर सकेंगे ! यह सुनकर देवब्रत कुछ समयको विचारमें पड़
  गए। फिंग् वह दहतापूर्वक बोले- घीवरराज! मैं तुम्हारी यह आशंका
  भी दर किए देता हूं। को, तुम सुनो, देवता सुनें, और सारा
  संसार सुने। मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आधीवन विवाह
  नहीं कराजंगा, और जीवनभर ब्रह्मचारी रहुंगा।
- (५) देवब्रतकी यह कठिन प्रतिज्ञा और विताकी भक्ति देखकर धीवग्राज आश्चर्यमें पड़ गया। उसने अपनी कन्या राजा शांतनुको देना स्वीकार की। उसी दिनसे देवब्रतका भीष्म नाम पड़ गया।
- (६) भीष्मका विवाह काशीनरेशकी कन्या अंबा तथा कंबालिकासे होना निश्चित था, परन्तु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाको बीवन भर बड़ी हदतासे निवाहा। उन कन्याओंने भीष्मको अपनी प्रतिज्ञासे प्रतिज्ञासे कईवार चलित करना चाहा, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञासे निश्चल रहे। महावर्षके प्रतापसे उनमें अद्वितीय शक्ति और तेज था। वृद्धायस्थामें भी उनकी वीरता और साहसकी समानता करने-बाला कोई उपक्ति नहीं था।

#### पाठ ११।

# एक मांसमक्षी राजा।

- (१) श्रुतपुर नगरका राजा वक्त था। उसे मांसभक्षणका दुव्यंसन पढ़ गया था। वह गुप्त रूपसे मांसभक्षण किया करता था।
- (२) एकवार उसके रसोइएने मांस पकाकर रक्ता । इसी समय एक कुत्ता उसे उठा कर लेगवा । रसोइएको बड़ी चिंता हुईं । वह दयकाः मूमिषे गड़े हुए एक वालकके कारीरको लेलाया और उसका मांस राजाको खिलाया । राजाको वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने अपने रसोइएसे कहा कि मुझे इसी प्रकारका मांस खिलाया करो ।
- (३) रसोइया कुछ लोभ देश्वर अपने यहां नगरके बाल-कोंको बुलाता और अन्तमें एक बालकको एकांतमें मार कर उसका मांस राजाको खिलाता।
- (४) कुछ समय बाद नगरके बाक्षक कम होने कमे तक नगरनिवासियोंने बालकोंकी खोज की। खोज करने पर उन्हें राजाके मांस मझणका पता लगा। उन्होंने मिलकर राजाको राज्यसे निकाल दिया।
- (५) वक राजा जंगलोंने रहने लगा और नगरमें जाकर मनुष्योंको पध्ड कर खाने लगा। वह बहुत बलवान था इसलिए उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। तब नगरनिवासियोंने

उसके लिए प्रत्येक बरसे एक २ मनुष्यकी वारी बांब दी। श्रीर बारीके दिन एक मनुष्य उसकी मेंट होने लगा।

(६) एक समय एक बैरिय स्वीके पुत्रकी बारी भी। उसके बही अबेका पुत्र था, इसलिए वह उसके वियोगसे दुःली होकर विकाप कर रही थी। उस बैरिय स्वीके बहां उस दिन पांचों पांडव तथा माता कुन्ती ठहरी थी, उसने उसका दुःल सुनकर उसका कारण जानकर भीमको सभी हाल सुनाया। भीमने वकसे युद्ध किया और उसे प्रथ्वीरर पछाड़कर उसकी छातीपर वह गया। बकने क्षमा मांगी और मांस न लानेकी अतिहा की तब भीमने उसे छोड़ दिया । उस दिनसे बकने फिर कभी मांस नहीं स्वाया।

### पाठ १२।

# बारहवें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त।

- (१) कापिल्यनगरके राजा ज्ञहारण रानी चूलादेवीके गर्भसे ज्ञहादत्तका जन्म हुना था। उनका शरीर सात धनुष्य ऊंचा और सी वर्षकी भाग्र थीं।
- (२) इनके चौदह रून और नवनिविध् आदि थीं। इन्होंने छहों खण्डोंको विजय किया था। बत्तीसहजार राजा इनके आधीन थे। छचानवेहजार रानियां थीं।
  - (३) एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठे, उस समब

रसोइएने स्तीर परसी, स्तीर कुछ गर्भ भी, इतनी गर्में स्तीर देखकर गुस्सेसे उस वर्तनको रसोइएके सिःपर दे मारा, रसोइया मरकर व्यंतरदेव हुआ।

(४) अपना पूर्व जन्मका हाल जानकर वह व्यंतर सन्या-संकि वेष्णें राजाके पास आया और बहुतसे फल लाया। राजाको फल स्वादिष्ट लगे, उसने फलोंकी उत्पत्तिक विषयमें पूछा। सन्या-सीने कहा-महाराज! मेरा घर टापूमें है, वहां एक सुन्दर बगीचा है, उसीके ये फल है। राजा सन्यासीके साथ टापूकी और चला। जब वह समुद्रके बीचमें पहुंचा तब उसने राजाके मारनेको उस समुद्रमें हुवोना चाहा, परन्तु णमोकार मंत्र जपनेके कारण वह उसका कुछ न कर सका। अन्तमें बहादत्तने व्यंतरके कहने पर णमोकार मंत्रका अपमान किया, जिसमे उसने चक्र कार्यिक स्था समय मारकर समुद्रमें फेंक दिया। चक्र की मरकर सात्वें नरक गया।

#### पाठ १३।

# भगवान पार्श्वनाथ।

## तेईसवें तीर्थेकर।

- (१) मगवान नेमिनाथके मोक्ष जानेके बाद तेरासी हजार सातसी पचास वर्ष बीत जाने पर मगवान् पार्श्वनाथ हुए।
- (२) भगवानुके पिनाका नाम विश्वसेन और माताका नाम आधादेवी था। वे बनारसके राजा काइबपगोत्री थे।

- (३) सगवान् पार्श्वनाथ वैशास कृष्ण द्वितीयाके विन विश्वासा नक्षत्रमें गममें आए। माताने सोकहस्यप्त देखे। गर्भमें आनेके छह माह पहिलेसे जन्म होने तक देवींने रजनर्या की और गर्भमें आने पर गर्भकल्याणक उत्सव मनाया। मातःकी सेवामें देवियां रहती थीं।
- (४) पीव ऋषणा एकादशीकी सगवान् पार्श्वनाश्रका जन्म हुमा। इन्द्रादि देव भगवान्को सुमेरुपर छेग्दे। और जन्मक्या-णक उत्सव मनाया। भाष जन्मसे ही मतिज्ञानादि तीन ज्ञान-ग्रक्त थे।
- (५) आपकी आयु सौ वर्षकी भी और शरीर नौ हाथ ऊंचा था। आपके शरीरका वर्ण हरित था।
- (६) एक दिन कुमार जनस्थामें आप सब सैनाके साथ की दा करने नगरके बाहिर आश्रम बनमें गए थे। वहां महीपाक नगरका राजा को अपनी पटरानीके वियोगमें दुखी हो कर तपसी हो गया था पंचा महे मध्य बैठा, तपक्षाण कर रहा था। उसे देखकर आप उसके समीप गये और उसे विना ही नमस्कार किये खंदे वहे। अपना इस तरह अनादर देखकर महीपाल तपस्वीको कोच आया और वह विचार करने लगा कि मैं गुरु हूं, कुकीन हूं, तपी- मुझे नमस्कार नहीं किया। इस तरह को खित होकर उस मूर्ख कुमारने मुझे नमस्कार नहीं किया। इस तरह को खित होकर उस मूर्ख तपस्वीने छांत हुई अग्रमें डाकनेके किये कहड़ी काटनेको एक वड़ी कुल्हाड़ी उठाई। तब अवधिज्ञानसे जानकर कुमार पायनाथने

कहा कि इस लक्क्षीको मत काटो, इनमें एक संग और सर्पिणी हैं। जापके रोकनेपर भी उस तपस्वीने कुरुहादी बकाई। उसकी चोटसे उस अव डीमें बैठे हए स्व क्विंगीके दो दुरहे होगये। उसे वेसकर आपने कहा कि इस अज्ञान तपसे इस कोकमें दु.स होगा और परकोक्षमें भी दुःख निकेगा । तुन्हें इस बातका समिमान है कि मैं गुरु हं. तपस्वी हं, परन्तु तुमने अज्ञानतासे इन जीवोंकी हिंसा कर डाठी। ये वचन सुनकर उस तपस्वीको और भी कोष भाया । वह बोला कि तुम मेरे त<sup>्</sup>श्चःणकी महिमा नहीं जानते इसीलिए ऐसा कहते हो. में पंचाधिक मध्य बैठता है, बायु भक्षण कर जीवित रहता हं, ऊपरको सुनाकर एक ही पैरसे बहुत देरतक कटकता ह । इस तरहके तप्श्राणसे और अधिक तपश्चरण नहीं होसकता । तब कुमारने हंसकर कहा-हमने न तो आपको गुरु ही माना है और न तिरस्कार ही किया है। किन्तु को भास-भागमको छोडकर बनमें रहते: मिध्यात्व, क्रोब, मान, माया, क्रोम और हिंसा करते हैं. उन्हें विना सन्ध्यक्कानके कायक्केश दु:लका ही कारण होता है। इस तरह आपके कहनेपर उस विरुद्ध बुद्धिबाके मुखे तपस्वीने पहिले जन्मका वैर संस्कार होनेके कारण दुष्ट स्वमावसे कुछ ध्वान नहीं दिवा । तब कुमारने सर्प सर्पिणीको समझाकर समताभाव घारण कराया और उन्हें गमोकार मंत्र दिया । वे दोनों मरकर बद्दी विभृतिके घारी घरणेन्द्र पद्मावती हुए।

(७) एक दिन अवधिश्वानसे अपने पूर्वमर्गोको जानकर आपको वैशाय उत्पन्न हुआ तव कीकान्तिक वेवीने आकर स्तुतिः की । और इन्द्रादि देवोंने दीक्षा करूबाणकका महोत्सव किया ।

- (८) पार्श्वनाम अगवानने विमका नामकी पाककीमें नैठकर अश्वनमें आकर पीन कृष्ण एकादश्वीको तीनसी राजाओं के साम दीक्षा चारण की। उसी समय आपको मनःपर्यय ज्ञानकी उत्पत्ति हुई। तीन दिनका उपवास कर गुल्मसेटपुंके राजा अन्यके यहाँ आहार किया। इन्द्रावि देवोंने राजाके यहाँ पंचाश्चर्य किये। चार माह तक आप छद्यस्य अवस्थामें रहे।
- (९) एक समय सात दिनका योग धारण कर वे उसी वनमें देवदारुके वृक्षके नीचे धर्मध्यानमें लग रहे थे। इसी समय वह महावल त्यस्वी जो खोटे तयसे मरकर संवर नामक ज्योतियी देव हुआ था, आकाश मार्गसे जा रहा था, परन्तु मगवानके जयसे जानेके कारण उसका विमान हक गया। तब उसने विभंगाविष्ठसे पार्श्वनाथजीको जानकर पहले भवके वेरका संस्कार होनेके कारण वह वड़ा कोधित हुआ। उस दुर्जुद्धिने बड़ा अथंकर शब्द किया और धनधोर वर्ष की। वह सात दिन महा गर्जवा और महा वर्ष करता रहा। इसके सिवाय उसने परधरीकी वर्ष आदि अनेक तरहके महोपसर्ग किए। अविद्यानमे उस उपसर्गको जानकर उसी समय पद्मावतीके साथ धरणेन्द्र आया और देदीप्यमान रत्नोंके फणामंडपसे उसने चारों ओरसे दककर भगवानको जपर उठा लिया तथा उसकी देवी पद्मावती अपने फणामंड समुहका बज्रमयी छत्र बनाकर बहुत जंचा उठाकर खड़ी रही।

### भाषान जैन इतिहास । ४४

- (१०) भगवानने ध्यानमें तस्त्रीन होकर चैत्र कृष्णा १४को वेबलज्ञान भास किया।
- (११) इन्द्रादि देवीने आकर समोद्याणकी रचना की।
  -बह संवर नामक ज्योतिषी देव भी अत्यंत शांत होगया और
  मिथ्यात्व छोड्कर उसने मगवानकी पदक्षिणा की और सम्यग्दर्शन
  स्वीकार किया।
  - (१२) भगवानकी समामें इस मांति चतुर्विष संव था-

१० स्वयंभुव जादि गणवर

३५० पूर्वधारी मुनि

१०९०० शिक्षक मुनि

१४०० अवधिज्ञानक धारी

७५० मन:पर्ययज्ञानी

१००० वे वनज्ञःनी

१००० विकिया ऋदिके बारी

६०० बादी मनि

३६००० सुलोचना भादि भार्यिका

200000 N'45

३००००० आविकाएं

(१३) भायुके एक मास शेष रहनेतक भापने समस्त भार्यसण्डमें विहार किया और विना इच्छाके दिव्यध्यनिद्वारा समोंपदेश भादिसे पाणियोंका हित किया। (१४) जब भायुका एक मास शेव रहा तब दिव्यध्वितः होना बन्द हुई और सन्मेदशिखर पर्वेतपर इस एक माहमें शेषः कर्मीका नाम्न कर छत्तीस मुनियों सहित आवण शुक्का सप्तमीको भोक्षा पचारे । इन्द्रादि देवोंने निर्वाण कल्याणक किया ।

### पाठ १४।

## भगवान् महावीर्।

### चौवीसवं तीर्थकर।

- (१) भगवान् पार्श्वनाथके बाद दोसी पचास वर्ष बीत जाने पर श्री महाबीर भगवान्का जन्म हुआ।
- (२) भगवात्क पिताका नाम सिद्धार्थ भौर भाताका नाम रानी नियकारिणी था। आप कुंडलपुरके राजा इक्ष्वाकु बंशी थे।
- (३) अवाद शुद्धा ६ को आव गर्भमें आए। गर्भमें आनेके छह माह पूर्वसे जन्म होने तक स्वर्गसे रस्तोंकी वर्ष होती रही। देवियां माताकी सेवा करने कर्गी। गर्भमें आनेपर माताने सोकह स्वप्न देखे। इन्द्रादि देवीने गर्भक्ष्य णक इस्सव मनाया।
- (४) आपका जन्म चैत्र सुदी १३को हुआ। जन्मसे ही आप तीन ज्ञानके घारी थे। इन्द्रादि देवोंने आपका अन्मक्रमणक उत्सव मनाया।
- (५) भाषकी भायु ७२ वषकी थी और शरीर सात हाकः ऊंचा था। आपके लिए बस्नाम्षण स्वर्गसे भाते थे और वहांसे देवाण कीड़ा करनेको भाषा करते थे।

- (६) एकवार संबय और विजय नामके दो चारण मुनियोंको किसी पदार्थमें संदेह उत्पन्न हुआ। वे मगवानके जन्मके बाद ही उनके समीप आए और मगवानके दर्शन मात्रसे ही उनका संदेह दूर होगया इसकिए उन्होंने बड़ी मक्तिसे उनका सन्मति नाम स्कला।
- (७) एक दिन इन्द्रकी समामें देवों ये परवर यह कथा चली कि इस समय सबसे शूर्वीर भी वर्धमानस्वामी हैं। इसे सुनकर संगम नामक एक देव उनकी परीक्षा के लिए आया। उस समय भगवान महाबीर बाक्कों के साथ बनमें वृक्षपर चढ़ने उत्तरने का खेल खेल बहे थे। उस देवने उन्हें दराने की इच्छासे महा भयं कर बागका रूप घारण किया और वह वृक्षकी जड़से लेकर रक्षेत्रक छिपट गया। उसे देखकर सब बालक दरसे घबड़ाकर बृक्षसे पृथ्वीपर कृतकर भाग गए। उस समय बालक वीरनाथ उस महा भयान क सर्पक मस्तकपर बैठ गए। उस देवने अगवानका महावीर नाम रक्षकर उनकी स्तुति और अक्ति की।
- (८) आप तीस वर्षतक कुमारकालमें रहे। आपका विवाह
  नहीं हुआ था। एक दिन मित्रज्ञानके विशेष समिपश्चममे उन्हें
  आस्मञ्चान प्रगट हुआ। उस समय मज्ञमें जीव होमे जाने कमे थे,
  बिल्दानके नामसे जीवोंकी बिल दी जाती थी और घोर हिंसाके
  भाव फैक गए थे। इन सब बातोंको देखकर उनका हृदय करुणासे
  मर आया, उनके मनमें संशारसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसी समय
  कीकान्तिक देवोंने आकर नियमानुसार उनकी स्तुति की और

इन्द्रावि देवीने आक्र उनका दीक्षा कश्याणक उत्सव मनाया ।

- (२) अगहन बदी १० के दिन वंड नामके वनमें दीका आरण की, उसी समय आपको मनःवर्ययञ्चानकी प्राप्ति हुई।
- . (१०) तीन दिनका उपवास कर कुछ प्राप्त नगरके राजा कुछके यहां आहार किया । देवोंने राजाके वर पंचाश्चर्य किए ।
- (११) एकदिन विहार करते हुये मगवान महावीरने जित
  मुक्तक नामक इनशानमें मितिमायोग घारण किया। उन्हें देखकर

  महादेव नामक रुद्रने उनके घेर्यकी परीक्षा लेनेके लिये महा उपसम्

  किया। उसने अपनी विद्याके बक्क्से अंधेरा कर दिया। फिर जनक

  वेताल जाकर तीक्षण दांतोंको निकाल मुह फाइ अर्थन भयानक
  क्रपसे नाचने लगे। कठोर शब्द, अट्टहास्य तथा विकराल दृष्टिसे
  देखकर उराने लगे। इसके बाद सर्प. हाथी, सिंह, अग्नि और वायु

  आदिके साथ भीलोंकी सेना बनकर आई और घोर शब्द करने
  लगी। इस तरह जपनी विद्याके प्रभावसे उस महादेवने अनेक

  भयानक उपसर्ग किए, परन्तु वह मगवानके चित्तको समाधिसे नहीं

  हिंगा सका। उस समय उसने भगवानका नाम अतिजीर रक्खा
  और अनेक तरहकी स्तुति तथा नृत्य किया और जिम्मान छोड
  कर अपने स्थानको चक्कागवा।
- (१२) एक दिन कीकांबी नगरीमें भगवान मह वीर आहा-रके लिए आए। उन्हें देखकर चन्दना नामक महास्ती राजकन्या जो वृषमदत्त सेठके यहाँ कैदमें थी, मिट्टीके सकीरेमें कोदोंका बात रखकर आहारके किए खड़ी हुई। भगवानको देखते ही उसकी

सांक्रक सब बन्धन ट्र्ट गए। मक्ति रससे नम्र होकर चन्दनाने नवधाः मक्तिसे उनका पहुराहन किया। उसके श्रीलके माहास्म्यसे मिट्टीका सकोरा सुवर्णका होगया और कोर्दोका बात चांवलोंका होगया है। उसने विधिपूर्वक मगवानको आहार दिया इससे उसके यहां वंबाध्यर्थ हुए।

(१३) बारह वर्षत्क छदास्य व्यवस्थाने रहकर आपने सम्ब्राण किया । वैशास सुदी १० के दिन मनोहर नामक बनमें आरू वृक्षके नीचे उन्हें केवलक्षान प्राप्त हुआ । इन्हादि देवोंने समस्वश्यकी रचना की और ज्ञान कस्थायक उत्सव मनाया ।

(१४) तीन षण्टे तक मगवान्की विव्यव्यनि प्रकट नहीं हुई। इन्द्रने विव्यव्यनि न होनेका कारण जान लिया कि गणवर न होनेक कारण ही विव्यव्यनि नहीं होती है। वे उसी समय गौतम गणवरकी स्त्रोजमें जाझणका रूप चारणकर आक्रण नगरके शांहिएक जाझणके गौतम नामक पुत्रके पास आए। गौतम वेद वेदाक्लोंके जाता महा बुद्धिमान थे। गौतमके पास आकर इन्द्र आक्रणने कहा कि मेरे गुरु एक स्त्रोक कडकर समाधिमें मग्न होगए हैं, आक्र यदि उस स्त्रोकका अर्थ बतका सके तो बतका वीजिए।

गौतमने कहा—आप श्लोक कहिए, मैं उसका अर्थ अवस्य ही । बतलादुंगा । तब जासजने कहा—पहले आप इस तरहकी प्रतिक्रा करें कि अगर आपने मेरे श्लोकका अर्थ बतलादिया तो मैं आपका श्लिष्य होबाऊंगा और अगर आपने अर्थ नहीं बतलाया तो आपको मेरे गुरुका शिष्य बनना पढ़ेगा। गौतमने इस बातको स्वीकार :



चौतीसवें तीर्थकर भी १००८ भगवान् महावीरस्वामी।

किया। तब ब्राह्मणने एक छोक पढ़ा निसका वर्ष गौतमकी समझमें नहीं आया तब उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरुके पास मुझे के बक्को, में वहीं इसका वर्ष बतकाऊँगा। इन्द्र गौतमको अगवान्। महाबीरके समोशरणकी ओर के बक्का। मानस्तंमको देखते ही गौतमका मानसंग होगया। उसका मन सरक होगया। समोशरणमें बाकर अगवान महाबीरकी खांत मुद्राका दर्शन करते ही उसका मिध्वात्व. नष्ट होगया। उसने अगवानको बढ़ी मिक्कसे नमस्कार किया और उनसे वर्मका स्वक्रप पूछा। वर्मका रहस्य वानकर उसने तुरन्त ही दीक्षा वारण की और अपने पांचसी क्षित्योंको भी दीक्षा दिक्वाई। परिणामोंकी विशेष विश्वद्धिके कारण उसी समय उन्हें सात ऋदियां प्राप्त हुई। आवण ऋष्ण मित्रपदाके दिन संबरेके समय उन्हें सन कंगोंका झान होगया और उसी दिन संवरको सब पूर्वीके क्षेत्र पर्दोका ज्ञान होगया। वे अगवान महावीरके प्रथम गणधर हुए।

(१५) समवान महावीरने ३० वर्षतक अनेक देशों में अमण कर अहिंसा धर्मका उपदेश दिया जिससे सारे भारतवर्षसे यज्ञ और विज्ञदानकी प्रथा नष्ट होगई।

(१६) आपके समीशरणमें इस प्रकार चतुर्विध संघ धा-

११ गौतम भादि गणधर

३११ द्वादशांग ज्ञानके घती

९९०० शिक्षक मुनि

१३०० जब विज्ञानी

९०० विकिया रिद्धिके बारी ५०० मन:पर्यय श्वानके बारी ४०० बादी मुनि ७०० केसकज्ञानी

88000

३६००० चन्दना भादि भार्यिषार्वे

१००००० आवस

३००००० अविकायें

(१७) जब आयुका एक मास शेष रहा तब दिव्यध्वनि दोना बंद हुआ और पानागिर पर्वतपर इस एक माहमें शेष कर्मोका नाशकर कार्तिक कृष्ण अमानद्याको मोक्ष प्राप्त किया। इन्द्रादि देवोंने निर्वाण उत्सव मनाया। इसी दिन संध्याको औतम गणधरको केवलज्ञान प्राप्त हुआ जिसका उत्सव इन्द्रादि देवोंने रत्नदीपक जलाकर किया। उसी दिनसे दीपावली नामक पर्व मनाया गया।

### पाठ १५।

# महाराजा श्रेणिक।

(१) मगव देशके राजा उपश्रेणिक थे. उनकी राजधानी राजगृह थी। यह बढ़े शुरवीर जीर धर्मारना थे। उपश्रेणिककी रानी इन्द्राणीसे महाराज श्रेणिकका जन्म हुआ। था। वे मतापी, बुद्धिमान और बकवान थे।

- (२) एक समय महाराज वपश्रेणिक एक नए घोड़ेकी परीक्षा कर रहे थे। वह घोड़ा उन्हें एक अनजान जगहपर के आगा और उन्हें एक गहन वनमें जा पटका। भीलोंके राजा समयाकने उन्हें अपने घर रक्ता। महाराज उपश्रेणिक उसकी सुन्दर कन्यापर मुख्य होगए। समयाकने इस शर्तपर कि उसका पुत्र ही राज्याधिकारी हो, उपश्रेणिकको कन्या विवाह वी। तिलक-वतीके चिकाती पुत्र नामक पुत्र हुआ उसे राज्य अधिकार मिला।
- (३) कुमार श्रेणिकको कुछ दोष कगाकर देशिनकालेका दंड मिला। वे शलगृहसे निकलकर नंदिमाम पहुचे, बहांके अक्षणोंने उनको आश्रय नहीं दिया। इसिलप वे आगे चलकर नौद सन्यासियोंके आश्रममें गए और वहां कुछ समयतक रहे। बौद आचार्यके मीठे वचनोंके ममावसे कुमार श्रेणिकने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वे बौद्ध धर्मके पक्के अनुसायी होगए।
- (४) कुछ दिन वहां स्टक्स वे इन्द्रदत्त सेठके साथ चल दिए। इन्द्रदत्तके नंदश्री नामकी झुन्दरी गुणवान कन्या थी। वह श्रेणिकके गुणों स्र भुग्न होगई। इन्द्रदत्तने उसका निवाह कुमार श्रेणिकके साथ कर दिया और वे वहीं रहने लगे। वहां उनके अभयकुमार नामक पुत्र हुआ।
- (५) महाराज उपश्रेणिकके देशांत होनेपर चिकाती पुत्र राजा हुआ, यह पत्रापर मनमाने अस्याचार करने कगा जिससे दु:खी होकर प्रजाने कुमार श्रेणिकको चुकाया । श्रेणिकका आगमन

सुनकर विलाती भवमीत होकर मागगवा । भ्रेणिक राजा हुए और बीद्धधर्मका पालन करते हुए राज्य करने कमे।

- (६) केरक नगरीके राजा मुगांककी पुत्री विकासवतीसे राजा श्रेणिकका विशह हुआ, जिससे कुणिक (अजात्राञ्च ) नामक पुत्र हुना।
- (७) वैद्याली नगरीके राजा चेटककी चेलना नामक गुणवती कन्यासे राजा श्रेणिकका विश्वह हुआ। परन्तु जब उसे माखूप हुआ कि वह बौद्धवर्मान्यायी है तो उसे बहादः स हुमा। राजा श्रेणिकने डसे अपने गुरुभोंकी विनय पूजा करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता दे दी।
- (८) एक दिन महाराजा श्रेणिक शिकार खेलने जये थे । बन्होंने मार्गमें एक ध्यानमम विगम्बर मुनिको देखा । उन्होंने उनके गरेमें मगहुमा सांप डाक दिया और वापिस चले आए। जन रानी चेळनाने बह समाचार सुना तो उसे बढ़ा दु:ख हुआ । उसकी क्षांखोंसे भांस बहने करे।

श्रेणिकने कहा-प्रिये ! तु इस बातका जरा भी रक्ष मत कर । वह मुनि गरेसे सर्प फेंडकर कवका चरु। गया होगा 🌬 महाराजके ये बचन सनकर रानीने कहा-नाथ ! आपका यह कथन गकत है। मेरा विश्वास है कि यदि वे मेरे सच्चे गुरु हैं तो उन्होंने अपने गरुसे सर्प कभी भी न निकाका होगा। इसपर श्रेणिक शनीके साथ उसी समय बढ़ां गए। बढ़ां जाकर उन्होंने सुनिकी उसी तरह ध्यानमझ देखा । यह मृतक सर्प उनके गलेमें उसी तरह पहा था । उसमें चीटियां पद गई थीं ।

- (९) राजा रानीने मक्तिते मुनि महाराजको नमस्दार किया । उन्होंने दोनोंको समान रूपसे भाशीर्वाद दिया और वर्षका उपदेश दिया । राजा श्रेणिकपर उनकी तास्या और उपदेशका बढ़ा भसर पढ़ा और उन्हें जैन वर्मपर श्रद्धा होगई । परन्तु बीद्ध आवार्योक समझानेपर उन्हें पुनः बीद्ध धर्ममे रुचि हुई । उन्होंने भनेक तरह जैन साधुओंकी परीक्षा की और उनके उन्नत चरित्रको देखकर अंनमें उन्हें बैन वर्मपर पूर्ण श्रद्धा होगई ।
- (१०) राजा श्रेणिक पके श्रद्धानी होगए, वे सरावान महा-वीरके प्रधान सक्तों में से थे। उन्होंने मगवानके केवलज्ञान होने पर समोशरणमें जाकर धर्मचर्चा संवन्धी अनेक प्रश्न पूछे थे। अंतमें महाराज श्रेणिक प्रधान श्रावक होगए और वे धर्मकी प्रमावनामें निश्चित्न तल्लीन रहने लगे।
- (११) श्रेणिकके कुणिक नामक पुत्र था, जिसके गर्भमें साने पर ही जनेक अशुम इक्कणोंसे माछूम होगया था कि यह राजाका शत्रु होगा। श्रेणिकने बढ़े समारोहके साथ कुणिकको राजागर दे दिया।
- (१२) पूर्वजनमके वैरके कारण कुणिक महाराज श्रेणिकको अपना श्रन्तु समझने लगा और एक दिन उसने बड़ी निर्दयतासे उन्हें काठके पींजरमें बंद कर दिया। उन्हें खानेके लिये सूखा सूखा कोदोंका भोजन देने लगा और ओजनके समय कुनचन भी कहने लगा। महाराजा श्रेणिक चुपचाप पींजड़ेमें पढ़े रहते और आस्मस्य-क्रपका विचार कर पूर्व पापके फलको शोगते थे।

(१३) रानी चेकनीने कुणिकको बहुत समझाया और 'पिताके मोहभावके अनेक उदाहरण दिए। इससे कुणिकको दया आगई, उसे अपने पितापर किए गए अध्याचारोंपर पश्चाताप हुआ। बह उन्हें छुटकारा देनेके लिए गया । राजा में जिकने यह जानकर कि यह अब न जाने क्या अत्याचार करेगा. हरकर दीवाकसे सिर दे मारा, जिससे उनकी उसी समय मृत्यु होगई। वे प्रथम नरकमें गए । वहांसे निकलकर वे भविष्यमें तीर्थं कर होंगे ।

### पाठ १६।

## अभयकुमार्।

- (१) अमयकुमार राजा श्रेणिकके पुत्र थे। उनकी माताका नाम नंदश्री था। वे बढ़ी चतुर और कलावान थीं।
- (२) गता श्रेणिक जिस समय कुमार अवस्थामें अमणः कर रहे थे, उस समय वे कांची नगरीमें पहुंचे थे। बहां वे श्रेष्ठी इन्द्रदत्तके साथ उनके घरपर ठहरे । उनकी पुत्री नंदश्रीकी चतुरता पर प्रसन्त होकर उन्होंने उसके साथ अपना विवाह किया था और बहुत समय तक वे वहां रहे थे। व्यमयकुषारका जन्म वहीं पर हुआ था। वे बड़े वीर और गुणवान थे।
- (३) कुछ समय पश्चात् राजा श्रेणिक राजगृहके राजा हुए। ंवे न्यायपूर्वेक प्रजाका पासन करने स्रो।
- ( ४ ) बहुत समयसे अपने पिताको न देखकर एक दिक अभयकुमारने अपनी मातासे राजा श्रेणिहका हाक पूछा ।

नंदश्रीने कहा-वेटा ! वे बाते समय कह गए थे कि राजगृहमें 'पाण्डुकुटि ' नामका महक है, मैं वहीं रहता हूं ! मैं जब समाचार दूं तम वहां भाजाना। तबसे अभीतक उनका कोई पश्चनहीं भाषा । माख्यम पहता है राज्यके कामोंसे उन्हें समरण न रहा । माता द्वारा पिताका पता पाकर अभयकुमार अकेले ही राजगृहको चल दिये और कुछ दिनोंमें वह नन्दिग्राम पहुंचे ।

(५) जब श्रेणिकको उनके विता उपश्रेणिकने देश बाहरू जानेकी जाजा दी भी और श्रेणिक राजगृहसे निकल गए थे. तक उन्हें सबसे पहले रास्तेमें यही नंदियाम पढा था। यहां के छोगोंने राजदोहके मयसे श्रेणिकको गांवमें नहीं काने दिया था। इससे श्रेणिक उन लोगोंपर बहुत नाराज हुये थे। इस समय उन्हें उनकी इस अनुदारताकी सजा देनेके लिये श्रेणिकने उनके पास एक हकम-नामा मेजा कि जापके गांवमें एक मीठे पानीका कुला है, उसे बहुत जरुदी मेरे पास मेजो, अन्यथा इस आञ्चाका पालन न होनेसे तुम्हें सजा दी जायगी। वेचारे गांवके जहाण इस आहासे बहत. वनशये. सबके चेहरोंवर उदासी छागई । यह चर्चा हरएकके घर हो रही भी । इसी समय अमयकुमार बहां आए. उन्होंने गांबके सक छोगोंको इकटा कर कहा-आप छोग चिंता न की किए मैं जैसा कहां बैसा की जिए, जापका राजा उससे खुश होगा। तब उन्होंने अभ-बकुमारकी सकाहसे राजा श्रेणिकको किसा कि हमने कुऐसे जाएके बहां चलतेकी बहुत प्रार्थना की परन्तु वह रूठ गया है। इसकिए आप अपने शहरकी बढ़ंबर बामकी कुईको केने मेब दीविए उसके ंपीछे पीछे कुमा चका भाषगा। श्रेणिक पत्र पढ़कर चुन होगए, उनसे उसका उत्तर न रन पढा।

- (६) कुछ समय बाद श्रेणिकने उनके पास हाथी मेजा और लिखा कि 'इसको तोलकर ठीक बजन छिल मेजो'। वे फिर अपश्कारके पास आए, उसके कहे अनुसार उनलोगोंने नावशें 'एक ओर तो हाथीको चढ़ा दिया और दूसरी ओ। खूब पत्थर रखना शुक्क किया, जब देखा कि दोनों ओरका बजन समतोल होगया तब उन्होंने उन पत्थरोंको अलग तौलकर श्रेणिकको हाथीका बजन लिख मेजा। श्रेणिकको अब भी चुप रह जाना पहा।
- (७) तीसरीवार अणिकने किस भेजा कि '' आपका कुणां गांवके पूर्वमें है, उसे पश्चिमकी ओर कर देना, मैं बहुत जल्दी उसे देखने आऊँगा।'' इसके किए अभयकुमारने उन्हें समझा-कर गांवको पूर्वकी ओर वसा दिया जिससे कुणां पश्चिममें होगया।
- (८) चौथीबार श्रेणिकने एक मेंद्रा भेजा और लिखा कि
  " यह मेंद्रा न दुर्बल हो, न मोटा हो और न इसके खाने पीने में
  जसाबदानी की जाय।" इसके किये अभयकुमारने उन्हें यह युक्ति
  बतलाई कि मेंद्रको खुब खिलापिलाकर घण्टे को घण्टेके लिए
  सिंहके साम्हने बांच दो इससे न यह बढ़ेगा और न घटेगा।
  इस तरह मेंद्रा ज्योंका त्यों रहा।
- (९) छठीबार श्रेणिकने उन्हें छिल मेजा कि 'मुझे बाख रेतकी रस्ती चाहिबे सो तुम बददी बनाकर मेजो'। अमयकुमारने इसके उत्तरमें छिलवा मेजा कि 'महाराज !, जैसी रस्ती तैयार कर-

याना चाहते हो उसका नमूना मेजिये, वैसी ही मेज दी जायगी।

- (१०) इसप्रकार राजा श्रेणिकने जो कुछ मांगा उसका स्थोचित उत्तर उन्हें मिल गया। वे ब्रह्मणोंको सजा देना चाहते थे पर नहीं देसके। उन्हें मः छन हुआ कि कोई विदेशी पुरुष नंद-गांवमें है, बढ़ी गांवके छोगोंको ये सब बातें सुझाया करता है। उनकी इच्छा उस पुरुषके देखनेकी हुई। उन्होंने एक पश्रमें लिखा कि आपके बहां जो विदेशी आकर रहा है उसे मेरे पास मेजिये परन्तु न तो वह रातमें आए और न दिनमें, न सीधे मार्गमे साए और न देहे—मेहे मार्गसे'।
- (११) अभयकुमारको पहले तो कुछ विचारमें पहना पहा परन्तु फिर उमे युक्ति सूझ गई। यह संख्याके समय गाड़ीके कौनेमें बैठ गया और गाड़ीको इस तरह चढवाया कि उसका एक पहिया सहकपर और एक खेतपर चछता था।
- (१२) जन वह दरबारमें पहुंचे तो देखा कि सिंहासनपर एक साधारण पुरुष बैठा है, उस पर श्रेणिक नहीं है। वह समझ गए कि इसमें कोई युक्ति की गई है। उन्होंने एकवार अपनी दृष्टि राजसमापर डाली, उसे मालम हुआ कि राजसभामें बैठे हुए लोगोंकी नजर बारबार एक पुरुषपर पढ़ रही है और वह अन्य लोगोंकी अपेक्षा सुन्दर और तेजस्वी है। पर वह राजाके अंगरक्षकोंमें बैठा है। अभयकुमारको उसी पर सन्देह हुआ, तब उनके कुछ चिन्होंको देखकर उन्हें विश्वास होगवा कि बढ़ी राजा श्रेणिक है। उसने जाकर अन्हें प्रणाण किया। श्रेणिकने उठाकर उसे छातीसे लगा लिया।

कई वर्षों बाद विता पुत्रका मिळाव हुआ, दोनोंको बढ़ा आनंद हुआ।

(१३) सिंधुदेशकी विशासनगरीके राजा चेटककी सात्त कन्याएं भी। उन सबमें चेकिनी और उथेष्ठा बड़ी सुन्दरी भी। एक समय एक चित्रकारके द्वारा उनका चित्रपट देखकर राजा श्रेणिक इनपर मोहित होगए। उन्होंने राजा चेटकसे उन दोनों कन्याओंकी याचना की परन्तु उन्होंने राजा श्रेणिकके साथ अपनी कन्याओंकी विवाह करनेसे इन्कार कर दिया।

यह बात अभयकुमारको माल्य हुई । वे राजा अणिकका वित्र लेकर साह्रशरके वेषमें विद्याला पहुंचे । िसी उपायसे उन्होंने वह वित्रपट दोनों राजकुमारियोंको विस्तृष्ठाया । वे उन्हों देसकर मुख होगई, तब अभयकुमारने उन्हों सुरङ्गके द्वारा राजगृह चलनेको कहा । वे दोनों तेबार होगई । चेलिनी बहुत चालाक थी, उसे स्वयं तो जाना पसंद था पर वह उयेष्ठाको न ले जाना बाहती थी । इसलिए थोडी दूर जानेपर उसने उयेष्ठासे कहा कि मैं अपने गहने महलमें छोड़ आई हूं, तू जाकर उन्हों के आ। बह आंखोंकी ओट हुई होगी कि चेलनी वहांसे रवाना होकर अभयकुनमारके साथ राजगृह आगई । उसका अणिकके साथ ज्याह हुआ। वह उनकी प्रधान रानी हुई ।

(१४) मगवदेशमें सुभद्रदत्त रेठ रहतः था, उसकी दो स्त्रियां भी। बड़ीका नाम बसुदत्ता और छोटीका नाम बसुमित्रा था। बसुमित्राके एक बाकक था। दोनोंचे परस्पर बढ़ा मेम था। बुछ समय बाद ही सेठ सुमद्भवत्तका स्वर्गवास होगया। उनके स्वर्गवासके बाद ही दोनों स्विपोंमें कथी तो धनके स्विपे और कभी पुत्रके स्विपे कदाई होने कगी। वसुदत्ता कहती कि पुत्र मेरा और वसुमित्रा कहती कि मेरा। सेठ साह्क'रोंने आपसमें उनका निवटारा करना चाहा, परन्तु दोनोंमेंसे कोई भी उसे माननेको मंजूर न थीं। अंतमें वे दोनों महाराजाके दरवारमें साई और अपना हाल सुनाया।

स्थियोंकी विचित्र बात सुनकर महाराजा श्रेणिक चिकत हो गये। वे यह न जान सके कि पुत्र किसका है। उन्होंने स्थियोंको बहुत समझाया, किंतु उन्होंने एक न मानी तब महाराजाने कुमार अभयको बुझाया और उनके साम्हने स्थियोंका हाल सुनामा। कुमारने दोनों स्थियोंको बुलाकर समझाया परन्तु वे दोनों पुत्रको अपना र बतलाती रहीं। तब अन्तमें कुमारने बालकको जमीनपर रखवा दिया। अपने हाथमें तलकार ले उसे बालकके पेटपर रखकर स्थियोंसे कहा आप घवहाएं न, में अभी इस बालकके पेटपर रखकर स्थियोंसे कहा आप एक एक दुकदा ले लें। यह सुनकर बसुमित्राको अपने बालक पर बढ़ी दया आई।

वह बोली-कुमार ! जाप बालकके टुकड़े न करें, बसुदत्ताकी दे दें, यह बालक बसुदत्ताका ही है। यह सुनकर कुमारने जान लिया कि बालक बसुमित्राका ही है और उसे बालक देकर बसुदत्ताको राज्यसे निकलवा दिया।

(१५) इसी समय अयोध्यामें वक्तमद्भ नामक गृहस्य रहता था, उसकी स्त्री वही सुन्दरी थी। उसका नाम मद्रा था। वह एक दिन अपने घरके छतपर खड़ी भी । उसे उसी नगरके वसंत नामक एक धनवान खत्रियने देखा। वह मद्राकी सुन्दरतापर हृदयसे मोहित होगया । एक समय उसने एक चतुर दृतीको मद्राके पास मेजा । दृतीने वसंतके भर वैभव और रूपकी खूब प्रशंसा की । मोली मद्रा उसकी बातोंमें आगई और वह वसंतके धन वैभवपर मोहित होगई । वह दूतीके साथ बसंतके घर जानेको राजी होगई और उसके साथ भोगविलास भी होने कगा ।

अदाका पति बलभद्र किसान था। एक दिन भद्राको खेतपर जाना पड़ा। देवयोगसे भद्राकी भेंट गुणसागर मुनिसे होगई। मुनि गुणसागरको भतिशय रूपवान तेनस्वी और युना देखकर वह मोहित होगई। उसने उनसे भोगकी पार्थना की। उन्होंने भद्राको ब्रह्मचर्य और शील वर्भका उपदेश दिया। मुनिका उपदेश सुनकर भद्राके हृदयमें शीलत्रत जागृत होउठा, उसने मुनिराजके सामने शील- मतिशा ली और जैन घमको ग्रहण किया। भद्राने अब बसंतके यहां जाना छोड़ दिया और दूतीके द्वारा कहला मेजा कि मैं अब तेरा मुंद भी न देखूंगी। पापी वसंत जन उसे किसी तग्द वशमें करना चाहा। इसी समय महाभीम नामका मंत्रवादी अयोध्यामें काया, उसने उससे बहुक्षिणी विद्या सीखी। एक दिन वह अचानक ही मुर्गेका रूप धारणकर बनभद्रके बरके पास चिल्लाने करा। मुर्गिकी आवाजसे यह समझ कर कि सबेरा होगया है, अकमद्र अपने पश्चोंको केकर खेतकी और रवाना होगया और

वावी बसंत जीव ही बळसद्रका इद्भाग व्हान्स वरमें पुस गया। सुछी-का भटाकी दृष्टि नक्ली बकबद्ध पर पडी । बाक टाकसे उसे बट मास्त्रम होराया कि यह मेरा पति बक्तभद्र नहीं है। वह बसे गालियां देका घरसे बाहिर निकासने स्मी । इसी समय कार्यवद्यात वसमद भी वहां आवा और अपने समान दूसरा बकमद्र देख आपसमे झगडा करने लगा। वोनोंकी चाल, ढाक, ऋष देखकर व्होसियोंके होश रह राए । अनेक स्वपाय करने पर भी उनको पता न सम सका कि असली बजमद कौन है। अंतमें वे दोनों बलमद्रोंको लेकर राजगृह अभवकुमारके निकट गए। उन्होंने दोनों बलमद्वीको बुला कर एक कोठेमें बंद कर भद्राकी सभामें बुकाकर एक तन्बी अपने साम्हने रसकर दोनों वकमदोंसे कहा कि तम दोनोंमेंसे जो कोई कोठेके छिद्रसे न निकलकर इस तुंबीके छिद्रसे निकलेगा. वह असली बरुभद्र समझा जायगा, उसे ही भद्रा मिलेगी। यह सन कर नक्ष्मी बलभद्र चट तुंबीके छिद्रसे निक्क भद्राका हाथ पक्दने लगा तब कुमार अभवने कहा-कि बही नकछी बछमद है और उसे मार-वीटकर नगरसे बाहिर समा दिया और असली बलभदको कोरेखे बाहर निकाल भद्रा देकर अयोध्या जानेकी आज्ञा दी । इस प्रकार पक्षपात रहित नीतिसे कुमार अभवकी कीर्ति चारों ओर फैल गई ।

(१६) एक समय महाराज श्रेणिककी अंगूठी कुएँमें गिर गई, वन्होंने शीछ ही कुमार अभयको बुकाबा और वहा कि अंगूठी सूखे कुएँमें गिर गई है। विना किसी बांस आदिकी सहायताके इसे निकास दो। माज्ञा पाकर कुमारने कहींसे गोवर मंगाकर कुएँमें दक्षवा दिया । बोबरके सूल जानेपर उसमें मुंदतक पानी भरवा दिया । ज्यों ही बहता २ गोबर कुएँके मुंदतक काया, गोबरमें छिपटी बंग्रुटी मी कुएँके मुंदपर बागई । उस बंग्रुटीको लेकर कुमारने महाराजको दे दी ।

- (१७) कुमारका श्रद्धत चातुर्व देसकर महाराज श्रेणिक सनका सन्मान करने क्यो और प्रजाके छोग उनकी चतुरताकी प्रशंसा करने क्यो। अनेक गुणोंसे भूषित कुमार युवराजके व्यवह सुश्लोभित हो सबको आनंद देते थे।
- (१८) एक समय राजसभामें त्रवेंकी चर्चा करते करते -राजकुमार अभयको अपने पूर्व भवोंका रमरण हो आवा। जिससे उनका हृत्य संसारसे विग्क हो गया। उन्होंने पितासे आज्ञा मांगकर भगवान महावीरके समयक्षरणाचें जाकर मुनिधर्मकी दीक्षा ग्रहण की और चिरकाक तक घोर तप कर घातिया क्योंको नाशकर केवळ-:श्वान प्राप्त किया। बहुत समय विहार कर उन्होंने मोक्ष मुख पाया।

## पाठ १७। तपस्त्री वारिषेण।

- (१) बारियेण शजगृह नगरके राजा श्रेणिक और शनी चेकिनीके छोटे पुत्र थे | जाप बाल्याबस्थासे ही बड़े भार्मिक तथा कर्तव्यक्रील थे।
- (२) वे प्रत्येक चतुर्वश्चीको उपवास करते थे और रात्रिको :इमझानचे कायोस्सर्ग करते थे।

- (३) एक दिन मगध सुन्दरी नामकी वेदया राजगृहके जपनांचे कीड़ा करने गई थी। वहां श्री कीर्तिमेठके गरुमें पड़े हुए रत्नोंके हारको देखकर वह मोहित होगई। उसने अपने मेमी विद्युत्मम बोरसे उस हारके कानेको कहा। वह उसे सन्तोष देकर उसी समय वहांसे चरु दिया और श्री कीर्तिमेठके महत्वें पहुंचकर सोते हुए सेठके गरुसे हार निकालकर शीघतासे वहांसे चरु दिया, परन्तु वह हारके दिवय तेजको नहीं छुपा सका। उसे मागते हुए सिपःहियोंने देख किया, वे उसे पकड़नेको दौड़े। वह भागता हुणा इमशानकी ओर निकल आया।
- (५) वाश्येण इस समय इमझानमें काबोस्सर्ग ध्यान कर रहे थे। विद्युत चोरने मौका देखकर पीछे जानेवाके सिपाहियोंके पंजीसे छूटने के किए उस डारको बारिपेणके जागे पटक दिया और वहांसे भाग गया। इतने में सिपादी भी वहां जा पहुचे जहां बारिपेण ध्यान में म्य खडे थे, वे बारिपेणको हारके पास खडा देखक मौंचकसे रह गए। फिर बोले—बाह! चाक तो खूब खेळी गई? मानों में कुछ जानता ही नहीं। मुझे पर्मास्मा जानकर सिपाही छेड जांबगे, पर इम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वे बारिपेणको बांचकर श्रेणिकके पास लेगए और राजासे बोले—महाराझ! ये हार खुरा कर किए जाते थे सो मैंने इन्हें पकड़ किया।
- (५) सुनते ही राजा अणिकका चेहरा काछ होगया, उनके स्रोठ कांपने करो, उन्होंने गर्जकर कहा-यह पापी! इपकानमें साहर

ध्यान करता है और कोगोंको धर्मात्मा बतकाकर घोला देता है। जाओ इसे इसी समय के जाकर शुद्धीपर चढ़ा दो।

- (६) बहाद कोग 'उसी समय बारिपेणको वध्यम्मिमें के गए। उनमें से एकने तकवार सींवकर बढ़े जोरसे बारिपेणकी गर्दन पर मारी। परन्तु डनकी गर्दनपर विक्कुक बाब नहीं हुआ। चांडाक कोग वेसकर दांत बंगुकी दवा गए।
- (७) बारिषेणकी यह क्षालत देखकर सब उसकी जब जय-कार करने करो। देवोंने यसचा ढोकर उन पर सुगंधित फूलोंकी वर्षा की।
- (८) श्रेणिकने इस अलौकिक घटनाको सुना, ने बहुत पश्चा-ताप करके पुत्रके पास दमशानमें आए। वाश्विणकी पृण्य मूर्तिको देखते ही उनका दृश्य पुत्रप्रेमसे भर आया। उन्होंने अपने अपरा-घकी क्षमा मांगी। वाश्विणका पुण्यप्रभाव देखकर विद्युत चोशको बहा भय हुआ। उसने अपना अपराच स्वीकार करके दयाकी भिक्षा मांगी। राजाने उसे क्षमा करविया।
- (९) इस घटनासे बारियेणको वैशम्य होष्याया । उन्होंने माता पितासे बाज्ञा केकर दीक्षा घारण की ।
- · (१०) बारिषेण मुनि जहांतहां घूमकर घर्मोपदेश देने हुए पकाशकूट नगरमें पहुंचे । वहां राजा खेणिकका मंत्रीपुत्र पुष्पडाक रहता था । वह सम्बन्दछ और दानपूजामें तत्पर था ।
- (११) वाश्यिण मुनि जब पुष्पडास दरवाजेसे निकले तो उसने उन्हें कडगाड़ा और मक्ति सहित आहार दिया। जब मुनिमहाराज

भाहार रेजुके और बनको चर्ने तुब पुष्पद्धानने सोचा कि जब गृहस्वीयें ये तब मेरे बढ़े मित्र थे। इमिक्रए पुरानी मित्रताके नाते इन्हें कुछ-दूर पहुंचा भाना चाहिए। पुष्पदानके घरमें एक कानी श्ली थी, उससे भाजा रेकर वह मुनिराजक पीछे पीछे चला। बहुत दूरतक जानेके बाद पुष्पदान मुनिके सामने खड़ा होगया और नमस्कार-किया। मुनिराजने उसे घर्मबृद्धि देकर धर्मका स्वरूप मुनाया।

- (१२) ज्ञान वैरायका उपदेश सुनकर पुष्यहालका मन संसारसे उदास होगया और उसने वारिषेण मुनिके पास दीका के ली । वह बहुत दिनों तक शास्त्रोंका अभ्यास करते रहे और संयम पालते रहे, परन्तु उनका मन उस कानी स्त्रीकी और कभी कभी आकर्षित होजाता था।
- (१३) एक दिन पुष्पडालको अपनी स्त्रीकी गहरी सबर हो आई, वह मनमें सोचने लगा-बेचारी मेरी स्त्री मेरे विक्कोइमें पागल होरही होगी, इसकिए घर जाइन कुछ दिन उसे गुहस्थीका सुख देकर पीछे दीक्का छूँगा। यह सोचकर वह बरकी ओर चलने लगा।
- (१४) बारिपेण मुनि उसके मनकी बात जान ग्रंप और इसे भर्ममें स्थिर करनेके लिए उसे अपने साथ राजगृह केनए।
- (१५) बारिषेणने घर पहुंतकर अपनी मातासे कहा, हे माता ! मेरी क्षियोंको गहनोंसे सजाकर मेरे पास बाओ । रानी चेलना उनकी सभी खियोंको के जाई और वे सन गुनिको नमस्कार कर सदी होगई ! तब बारिक्षेणने पुष्पुकाकरे कहा—देखो ! वे मेरी सिंहां

है और यह शब्ब सम्पत्ति है, बदि तुम्हें वे अच्छी जान पहती हैं सो तुम इन्हें स्वीकार करो ।

(१६) गरिषेण मुनिका यह कर्तस्य देखकर पुष्पदाक बहुत क्रांकत हुष्णा । यह नमस्कार कर बोका—पमो ! ज्ञाप घन्य हैं, आपने मेरे मोदको इटा दिया, अब मुझे सक्षा वैराग्य होगया, आप मुझे झमा कीजिए और गायश्चित्त देकर सच्चे मार्गमें कगाइए । बारिषेण मुनिने प्रसन्न होकर उसे पायश्चित्त देकर फिरसे दीक्षा दी ।

(१७) बारियेण शुनिने पुष्पडारूके साथ २ घोर तपस्या की कौर अन्तमें केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध पद पाया।

#### पाठ १८।

## सती चन्दना।

- (१) चन्दनाकुमारी वैद्यालंक राजा चेटककी पुत्री थी। वह बही वर्मात्मा और पवित्र मी।
- (२) एक दिन वह अपने वगीचेमें झूळा झुठ रही थी, इसी समय एक विद्यावर वहांसे निक्का, वह चंदनाको देखकर मोहित होगया और विमानमें निठाकर नेगया। वेबारी चन्दना रोती हुई विमानमें बैठी आरही थी कि इसी समय उस विद्यावरकी पत्नी वहां आपहुंची तब विद्यावरने अपनी प्रमीके अपने उसे जंगळमें ही
- (३) नंगक्ष्ये पिरती हुई यथ्यकाको मीकोंके सरदारने देखा, सह क्रके अवने यर नेगका । वस्नाह यन्यकाकी सुन्दरना देखकर

उसके मनमें छोन अन्या, उसने कुछ रुपने केकर चन्दनाको एक ज्यापारीके हाथ नेन दिना।

- (४) व्यापारीने उसे लेबाकर कीशांबीके बाबारमें वेबनेको सब्दा कर दिया। कीशांबीके रेठ वृष्यसेन उसको मुंद मांगा दान देकर चन्दनाको अपने घर ले गए और उसे अपनी पुत्रीकी सरह प्यार करने लगे।
- (५) इवससेनकी सेठानी चन्दनाके कार सेठनीका इस तरह प्यार देखकर उससे डाइ करने नगी, उसे चन्दनापर भनेक तरहकी शंकाएं होने नगीं। भन्तमें उसने एक दिन चन्दनाके हाथ पांक्षे वेहियां डाककर एक तहसानेमें बन्द कर दिया।
- (६) स्ठिबीने उसका कई दिन्तक पता लगाया पर वे उसकी खोज न कर सके। एक समय फ्ला लगाते हुए वे बन्धीग्रह पहुंचे, वहां उन्होंने भूख प्याससे तहपती हुई चंदनाको देखा, उन्होंने उसे बंदीगृहसे बाहर निकाला और उसकी हाथकड़ी वेहियां खोळने लगे। उनसे एक वेड़ीका बन्द नहीं हुटा। वे उसे खोळनेके लिए लुडारको नुकाने गए।
- (७) इसीसमय भगवान महावीर आहारके किए आये थे, वे आकर चंदनाके साम्हने साई होगए। चंदना एकदम साई हो गई। साम्हने सूपमें कुछ चाकक स्वस्ते थे, उन्धीको केकर उसने भगवानको पद्गाहा। भगवानने वहीं आहार ब्रह्म किया। उनका आहार सानंद हो चुकनेके कारण देवोंने पद्माश्चर्य किये। इससे सार्टे नगरने चंदनाके दानकी चर्या होनई।

- (८) कीशांबीकी रानीने भी बह समाचार सुने, उन्होंने चंदनाको अपने बहां बुरुाया। कीशांबीकी रानी सुगावती चंदनाकी बहिन भी, बह चंदनाको देखकर अस्थन्त प्रश्न हुई।
- (९) सनी मृगावतीने चन्दनाको प्रेम सहित अपने यहां रक्खा परन्तु उसका हृदय संसारसे अत्यन्त उदास होगया था इप-ल्लिए थोड़े समय पश्चात ही भगवान महावीरके समवदारणमें जाकर उसने आर्थिकाकी दीक्षा ग्रहण की।
- (१०) मगवान महाबीरके समवश्च गर्मे चन्दना आर्थिका संघकी नायिका हुई, उन्होंने अनेक स्थानोंमें अनण कर नार्योको धर्मका उपदेश दिया । अन्तमें शरीर स्थानकर स्वर्ग प्राप्त किया ।

#### पाठ १९।

## क्षात्रिय-रत्न जीवधर।

- (१) राजपुरी नगरीके राजा सत्यंघर थे, उनकी रानीका नाम विजया था । वे व्यवनी रानीके मेनमें व्यत्यंत व्यासक्त रहते थे और उनने व्यवने राज्यका कार्य काष्टांगार,नामक राज-कर्म्वारीके सुपुर्द कर दिया था ।
- (२) कुछ दिनोंमें विजया रानीके गर्भ रहा, उस समबः रानीको एक स्वम हुआ। जिसके फक्का विचार करनेपर राजाको विश्वय हुआ कि में मारा जाऊंगा, हुमसे अपने बंद्यकी रक्षाके विचारसे एक मयूके आकारका, ब्रुंग, ब्रुंग, ब्रुंग, क्रुंग, क्रुंग

आकाशमें उदता था उसमें बठाकर रानी विश्वयाकी वह आकाशमें उद्यानका अभ्यास कराने कमे ।

- (३) काष्टांगारको रानीकी आधीनतामें रहना बुरा रूगने क्या। इसिटियं उसने सत्यंघरको मारकर स्वयं राजा बन जानेका विचार किया। उसने एक सैना राजाके मारनेको मेजी। राजाने रानीको मयू। यंत्रमें बिठाकर उड़ा दिया और आप सैनासे लड़ते २ खूखुको प्राप्त हुना।
- (४) मयुग्यंत्र बाहर इम्झानमें गिरा, वहां राजपुरीका मिसद्ध सेठ अपने मृतक पुत्रको जलाने आया था। विनयारानीने वहीं पुत्र मसव किया और छोड़ दिया। सेठानीने वालकका जीवंषर नाम रक्ला और पुत्रके समान पालन किया। रानी विजया दण्ड-कारण्यमें तरिस्वयोंके काश्रममें चली गई।
- ( ५ ) मेठके यहां रहका जीवंबर युवाबस्थाको प्रप्त हुना । बन्होंने व्ययंक्तदी व्याचार्यके निकट सभी विद्यानीको प्राप्त किया। बनका शरीर बड़ा सुदृह था, वे बढ़े बीर और पराक्रमी थे।
- (६) एक समय नंद गोपकी सभी गायोंको भील लेगए। नंद गोपने घोषणा की कि मेरी गाएँ जो बापिस लौटा देगा उसे अपनी कन्या दूंगा। जीवंघरने मीलोंसे युद्ध करके नंद गोपकी समी गायोंको बापिस काकर उसे संतुष्ट किया।
- (७) डन्होंने गांवार देशकी राज्यकन्या गंवर्यदशाको बीणाः -यजानेमें बीतंबर उससे व्यवा विवाह किया ।

- (८) एक समय श्रीवंबर क्रुमारने मार्गमें म सर्पोंके द्वारा मारते हुए एक कुत्तेको देखा । उन्होंने उसे नड़ी द्याके साथ णमी-कार मंत्र सुनाया । जिससे वह मरकर सुदर्शन नामक यक्ष हुआ ।
- (९) राजपुरीमें सुन्मंत्ररी और गुणमाका नामक दो कन्याएं भी। गुणमाका नदीसे स्नान कर पर आरही थी। इसी समय राजाका उन्मत्त हाथी छूट गया। वह कन्यापर झपटना ही चाहता था कि कुमारने आकर उसे मुक्तोंसे मारकर मद रहित कर दिया। गुणमाछा कुमोरको देखकर मोहित हो गई। माता पिताने कुमारके साथ उसका तथा सुरसुंदरीका विवाह कर दिया।
- (१०) गुणमाछाको बचाते समय कुमारने काष्टांगारके हाबीको कड़ी चोट पहुंचाई थी। इसकिए उसने कोधित होकर कुमारको राजसभामें बुलाकर मार डालनेका हुक्भ दिया। छोग उन्हें मारनेके किए जा रहे ये कि मार्गमें सुदर्शन यक्षने उन्हें उठाकर चन्द्रोदक पर्वतपर पहुंचा दिया। वहांपर पहुंचकर कुमारने एक स्थानपर दावा नकसे जबते हए हाशियोंको बचाया और बनेक तीथोंकी यात्रा की।
- (११) चंद्रमा नगरीके राजा घनपतिकी पुत्री पद्माको सांपने काट साथा था। युमारने मंत्र बक्से सूर्व विषको दूर करके उसे जीवनदान दिया, इससे प्रसक्त होकर राजाने कन्याका उनसे विवाह कर दिया और अपना आवा राज्य कुमारको दे दिया।
- (१२) वहांसे चळकर वह हेमामा नगर पहुंचे। वहांके राजपुत्रोंको कुमारने चनुषविद्यार्थे सिखळाई, जिससे राजाने वसका होकर व्यवनी कन्या कनकमाला उन्हें विवाद दी। वहांपर इनकी गंबोस्कट सेउके

पुत्र नन्दात्य और वदास्यसे मेंट हुई। उनके कहनेसे जवनी नाधासे मिलने गए जीर उनसे मिलकर राजपुरी वहुंचे। सेठ गंधोरकटसे सलाइ लेकर वे जपने मामा गोविंदराजके नहीं घरणीतिलक नगरः गए जीर उनसे परामर्क्ष करके उनके साथ काष्टांगारका निमेत्रण पास होनेपर सेना सहित राजपुरी गए।

- (१३) शाजपुरीमें गोबिन्दराजने जपनी पुत्री स्थमणाका स्वयंवर रचा और यह विदित किया कि जो चन्द्रक यंत्रके तीन वराहोंको छेदेगा उसे मैं अपनी कन्ना हुंगा। सभी शाजाओंने यंत्रको छेदनेका प्रयंत्र किया परन्तु कोई भी सफल नहीं हुए तब जीवंबरकुमारने बातकी बातमें चनुष चढ़ाकर उन वराहोंको छेद हाला। गोविंदराजने अपनी पुत्री देकर सब राजाओंके सामने प्रकट किया कि यह सर्वंबर महाराजके पुत्र जीवंबर कुमार हैं।
- (१४) जीवंधरकुमारका परिचय प्राप्तकर काष्टांगार बहुतः धनराया, वह जीवंधरकुमारसे युद्ध करनेको तैयार होगया । बोनोंबें सर्वकर युद्ध हुना । अन्तमें जीवंधरकुमारके हाथसे दुष्ट काष्टांगार मारा गया ।
- (१५) गोविंदराजने बढ़े समारोडके साथ वीवंधरका राज्य व्यभिषेक किया और बीवंधर महाराज व्यनी सभी रानियोंके साथ सुख्यूवंब राज्य करने करो।
- (१६) एक दिन जीवंधरस्यामी अपनी लाहों रानियोंके साथ-समझीड़ा कर रहे वे कि उन्हें अचानक वैराम्य हो आया । वे स्थान पुत्र सस्यंगरको राज्य देकर अगराम् महावीरके समस्वारणी

#### पाठ २०।

# अंतिम केवली-जंबूकुमार।

- (१) वीर निर्भाणमे २२ वर्ष पूर्व राजगृहीके शसिद्ध सेठ अबहुद्वाकी परनी जिनमतीके आपका जन्म दुना था।
- (२) ५ वर्षकी भागुमे ही सावका विद्याध्ययन हुआ था। साव बासजान और शसकशामें वहे निपूण और वीर थे।
- (३) बब भागकी बझ १३ वर्षकी थी उस समय एक दिन मगवनरेश श्रेणिकका यह बंब हाथी अचलक विगड़कर नगरमें भारी उपद्रव करने कगा और राजाके बहे २ सामन्तोंके वशमें न आया तब इन्होंने अपने साहस और पग्रक्रमसे उसे अपने वश कर किया। इससे राजदरकारमें आपका बड़ा सम्मान हुआ।
- (४) कुछ समय पश्चात् राजगृहके पसिद्ध चार सेठोंकी कन्याओंसे भावकी सगाईँ की होगईं।
- (५) देरलपुरके राजा मृगाक्कने अपनी कत्या विलासवती राजा श्रेणिकको देना स्वीकार की भी। परन्तु राजा मृगाक्कका प्रवक्त राजा रज्ञचूल उस कत्याको केना चाहता था। उसने राजा सुगाक्कार चढ़ाई कर दी थी, तब राजा मृगाक्कने अपनी सहाबताके किए राजश्र श्रेणिकके बहां, दूत मेजा। जञ्जूकुमार राजा श्रेणिककी

स्रोरसे कुछ सेना के जाकर बेरकपुर पहुंचे और रंसनपूर्ण विद्याधरसे नहीं वीरताके साथ बड़कर उसे बांबकर राजा मृगाक्कका मित्र बना दिया और वह विकासवतीको लेकर राजगृही कौट आएं। इससे राजा बेणिक उनपर बड़े महन्न हुए और उनका बड़ा सम्मान किया।

- (६) एक समय स्वामी सुवर्भावार्यजीका उपदेश होग्हा था। जम्बूकुमार भी उनका उपदेश सुनने गए। उनका उपदेश वैशाग्यसे भग हुना था। उपदेश सुनकर उन्हें विषयभोगोंमे च्यूणा होगई और वे उसी समय मुनि बीक्षा केनेको तैयार होगए परन्तु आवार्य महाराजने माता पिताकी आज्ञाके विना दीक्षा नहीं दी।
- (७) वे माता पिताके बाझा केने बाए। माता पिताने इन्हें बहुत समझाया परन्तु ये तनिक भी नहीं माने तब अन्तमें माता पिताने कहा कि तुम विवाह करको और विवाहके बाद संतान होने-पर दीक्षा केकेना। उस रामय हम भी तुन्हारे साथ दीक्षा केकेंगे, परन्तु कुमारने इसे भी स्वीकार नहीं किया।
- (८) जंबूकुमारके वैराग्यकी बात चारों कन्याओंको माल्डम हुई, उन्होंने प्रण किया कि जग्बुकुमारके सिवाय हम किसीसे विवाह न करेंगी, तब उन्होंने इस सर्तपर विवाह कराना स्वीकार किया कि विवाह करनेके बाद ही वे दीक्षा चारण कर केंगे।
- (९) एक रात्रिमें ही चारों कन्याओं के साथ कुमारका विवाह दोगया। तब चारों कन्याओं ने कन्द्रें अपनी वचन चातुर्वता द्वारा

संसारमें फंतानेका उद्योग किया। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर समझाया कि वर्तमान सुखको छोड़कर तरस्या करके आगामीक सुखोंको चाइना उचित नहीं। वंस्कृतमारने उन सबको उत्तर देकर उन्हें दश दिया।

- (१०) माता—पिताने भी इन्हें बहुत समझाया, परन्तु उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । इसी समय विद्युत् नामक प्रसिद्धः । अपूत्र चोर इनके यहां चोरीको आया था । उससे माताने पुत्र के वैराग्यकी बात कह सुनाई, तब विद्युत् बोरने कुमारका मामा बनकर उन्हें बहुत समझाया परन्तु कुमारने अपने दीक्षालेनेके विचारको नहीं बदछा । अन्तमें माता-पिताकी अध्यानुसार व्युत्चोर तथा उनके ५०० साथियों और अनेक प्रतिष्ठित पुरुषोके साथ २ अप सुधर्माचार्यके निकट जिन दीक्षा ग्रहण की । माता और चारों स्त्रियोंने भी दीक्षा की ।
- (११) ९ वर्ष के उग्र तप करने पर बीर निर्वाण संबत् १२ में जम्बूब्बामी मुनि श्रुतकेवली हुए।
- (१२) श्रुतकेवली होनेके १२ वर्ष बाद चीर निर्वाण संवतः २३ जेठ शुक्का ७ को उन्हें केवलज्ञान मास हुआ।
- (१२) उन्होंने ४० वर्ष तक धर्मो ग्रेश दिया और बीर संबत् ६२ में मधुगपुरी के बौगसी नामक स्थानसे मोक्षपद पास-किया।

#### पाठ २१।

# विद्युत्प्रम चोर ।

- (१) पोदनपुरके राजा विश्वतरात्र रानी विमत्नमतीके महाः विश्वतपमका जन्म हुना था। विश्वतपम बाल्यावस्थासे ही साहसीः जीर पराक्रमी था।
- (२) बास्यावस्थासे ही कुसँगतिमें पढ़ जानेके कारण उसे बोरीकी जादत पढ गई थी और बढ़ते२ वह अपने बहुतसे साथि-योंके साथ बढ़ी २ चोरियां करने कगा ।
- (३) पिताने उसे बहुत समझाया, डांटा और राज्य देनेका' प्रकोगन दिया, परन्तु उसने एक भी बात न मुनी। उसने साफ उत्तर देदिया कि यदि भाष मुझे सारा राज्यपाट और घन संपिष्ठिं भी दे दे तो भी मैं बोरी करना नहीं छोडूंगा।
- (४) वह सपने ५०० साधियोंके साथ राजगृही नगरीयें जाकर कमका वेश्याके घर ठहरा और नगरके जासपास चोरियां करता रहा।
- ( ५ ) जिस शित्रको अम्बूकुमारका विवाह हुआ था और उनकी स्त्रियां तथा मातापिता उन्हें मुनिबीक्षा ग्रहण करनेसे रोकनेका प्रयत्न कर रहे थे, उसी शित्रको विद्युत्प्रम भी चोरी करनेके विचारसे उनके महकमें पहुंचा।
- (६) अम्बुकुमारकी माता उस समय क्षोकसे दुःस्वी होरहीः बी, उसने विद्युत्पमसे कहा कि यह सारी अन दौकत तु के अन

मुझे इसकी क्या आवश्यका है। मेरा इकलौता बेटा जम्बूकुमार बीक्षा लेकर बनको जा रहा है फिर मैं इस संपत्तिका क्या ककाँगी ?

- (७) जम्बुकुमारकी मालाको शोक संतप्त देखकर भौर भावनी भट्ट बन संपत्तिसे विश्क्त अम्बूकुमारके साधु होनेके समाचार सुनकर वह अपना कार्य मुक गया। उक्ने मालाके कमुल प्रण किया कि मैं कुमारको समझाका रोबूंगा और यदि उन्हें नहीं रोक सक्ंगा तो मैं भी साधु बन बाऊंगा।
- (८) विद्युतममने कुमान्को सुनि वीक्षाके रोक्नेका भरसक प्रयस्त किया, पर वह न्फ्ल न हुआ तब उसने अपने ५०० मिल्लोके साथ २ दीक्षा महण की और अनेक उपसर्गीको एइन करते बहुये बोग तपश्च ण किया। अंतमें अपनी आधु समाप्तकर तपके अभावसे वह अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए।

#### पाठ २२।

# श्री मद्रबाहु-अंतिम श्रुतकेवली।

- (१) पुँडू वर्षन देशके कोटीपुर नगरके सोमशर्मा नामक पुरोडितके यहां आपका जन्म वीर निर्वाण सं० १६२ में हुआ था। आपकी माताका नाम श्रीदेवी था।
- (२) जब अद्भवाहु जाठ वर्षके थे तब एक दिन वे अपने साथियें के साथ गोकियां खेड रहे थे। सब बाजक अपनी दोशिया-शीसे गोकियों को एक पर एक रख रहे थे। किसीने दो, किसीने नार, किसीने जह और किसीने जाठ गोकियां ऊपर ठले चढ़ा दी

पर मद्भाहुने एक साथ चौदह गोछियां तले ऊरर जदादी। सक् बालक देलकर दंग रह गए।

- (३) चीये अतकेवली भी गोवर्द्धनाचार्य उसी समय गिर-नारकी बात्राको जाते हुए बहांसे निहले। उन्होंने मद्दबाहु के खेळकी चतुरताको देखकर निमित्त ज्ञानसे जान छिया कि गांववें अनुकेवली बही होंगे, वे भद्रबाहुको साथ लेकर उनके घर गए और सोमधर्मासे किन्होंने भद्रबाहुको पढ़ानेके छिए मांगा। आचार्यने भद्रबाहुको खूब पढ़ाया। वे बहुत शीम सब विषयोंके पूर्ण विद्वान् होगए तब उन्होंने उसे बापिस घर छीटा दिया।
- ( ४ ) भद्रवाहु घर गए परन्तु उनका मन धामें नहीं काता था। उन्होंने माता पितासे अपने साधु होनेकी प्रार्थना की। माता पिताको इससे बड़ा दु:ख हुआ। भद्रवाहुने उन्हें समझा बुझाकर शान्त किया और सब मोह माया छोड़कर गोबर्द्धनावार्यमे बीक्षा केकर वे योगी होगए।
- (५) गुरु गोवर्द्धनाचार्यकी कुरासे मद्भवाहु चौदह महा-पूर्वके विद्वान् होगए। जब संघाधीश गोवर्द्धनाचार्थका स्वर्गवासः होगया तब उनके बाद उनके पदपर मद्भवाहु श्रुतके बळी बैठे।
- (६) भानार्थ भद्रवाहु अपने संबक्तो साथ लेकर भनेक देशों और नगरोंमें भपने उपदेशका पान कराते उज्जनकी भीर आवे भीर सारे संघक्तो एक पवित्र स्वानमें उहराकर भाग आहारकें लिये श्राहरमें गवे।
  - ं (७) विस परमें इन्होंने बडले ही: वांव दिया, अहां एकंड

बाक पाकने में सूब रहा था। वह अभी बोकना नहीं बानता था, इन्हें घरमें पांच देते देख वह सहसा बोक उठा। बाइये! महाराज, आइये!! एक अबोच बालको बोलता देख आच व बहे चिकत हुए। उन्होंने निमित्त ज्ञानसे विचार किया तो उन्हें जान पढ़ा कि यहां बारह बर्षका भयानक दुर्भिक्ष पढ़ेगा और धर्म कर्मकी रक्षा करना तो दूर रहा, मनुष्योंको अपनी जान बचाना कठिन होगा।

- (८) मद्रवाहु जाचार्य उसी समय जनतराय कर छीट जाए। इसी दिन कार्ति इक्का पूर्णिमाके दिन महाराजा चन्द्रगुप्तने १६ स्वप्न देखे। उनमें जन्तिम स्वप्न एक १२ फणका सर्प देखा तब महाराजने श्री भद्रवाहुस्वामीसे उन स्वप्नोंका फल पूछा तो स्वामीने जन्तिम स्वप्नका फळ उत्तर भारतमें बारह वर्षका धोर -दुर्भिक्ष वदावा।
- (९) अद्भाहरवामीन संध्याके समय अपने सारे संघको इस्ट्रा कर उनसे कहा कि यहां बारह वर्षेका बड़ा भारी अकाल पद्मनेवाला है। तब धर्म कर्मका निर्वाह होना कठिन ही नहीं असमय होनायमा। इसिलये आप छोग दक्षिण दिखाकी ओर आवें। मेरी आयु थोड़ी रह मई है। इसिलिए मैं यहीं रहंगा। यह कहकर उन्होंने दस पूर्वके जाननेवाले अपने प्रनान शिष्य श्री विश्वासाचार्यको चारित्रकी रक्ष के लिए बारह हजार मुनियों सहित -दक्षिण चोलपाण्डकी करेर स्थान कर दिखा।
- (१०) रामस्य, स्यूनाचार्य और स्थूनसद आवि सुनि आव-कोंडे-आसदमे स्थानिनी ही रह नष् । कुछ समस्यें भोर दुर्निक

पड़ा और वे सब क्षित्रिकाचारी होनए। दुर्मिक्षकी परिस्थितिके कारण सबने दंड, तुंबा, पात्र और गर्द्ध सफेद वस धारण किया।

- (११) सारे संघको चला गया देख उडजैनके राजा चन्द्र-गुप्तको उनके वियोगका बढ़ा दुःख हुआ। इससे उन्होंने दीक्षा केली और भद्रवाहु आचार्यकी सेवामें रहे।
- (१२) भाचार्य मद्रबाहुकी भोही भायु रह गई भी इसिक्टिए उन्होंने बज्जेनीमें एक बढ्के पेट्के नीचे समावि केठी और मूख प्वास भादिकी परीवह जीतकर स्वर्ग गमन किया।
- (१३) सुभिक्ष होनेपर उनके शिष्य विशासायार्थ आदि कौटकर उज्जियनी आए। उस समय स्थूकाचार्यने अभने साथियोंको एकत्र करके कहा कि शियकाचार अर छोडतो पर अन्य साधुओंने उनके उपदेशको नहीं माना और कोधिन हो उन्हें मार डाका। स्थूकाचार्य मरकर व्यंतरदेव हुए, उनके उपद्रव करनेपर वे कुलदेव मानकर पूजे गए। इन शियकाचारियोंसे ' अर्द्धफालक '-आधे बख्यकों सेपदायका अन्य हुआ।
- (१४) उज्जिबिनीमें चंद्रकीर्ति राजा या । उसकी कन्या कल्लमीपुरके राजाको ठयाही गई । चन्द्रकेखाने कद्धेकालक साधुओं के पास विचाध्यवन किया, इनिलये वह उनकी मक्त भी । एकवार उसने अपने पतिसे साधुओं को अपने यहां बुळाने के किये कहा । राजाने बुळानेकी आजा दे दी । वे आए और उनका खूब धूमवालसे स्वागत किया गया । पर राजाको उनका वेष अच्छा न समा । वे रहते तो वे नम्रांपर उत्तर वस्न स्वते थे । राजीने

जापने पतिकी जाज्ञासे साधुर्जोंके पास श्वेत बस्त पहिननेके लिए मेज दिए । साधुर्जोंने उन्हें स्वीकार कर लिया, उस दिनसे वे सब साधु द्वेतांवर कहकाने करों। इनमें जो साधु प्रधान थे उनका नाम जिनचन्द्र था।

#### पाठ २३।

### महाराज चन्द्रग्रप्त।

- (१) बीर निर्शण संश्त् १६२ के कमभग मगबदेशके नन्द बंशमें चंद्रगुप्तका जन्म हुन्या था। आपकी मःताका नाम मुग था। इसीसे आप यौर्यके नामसे प्रसिद्ध हुए।
- (२) राजकुमार चंद्रगुप्तकी भायु निस समय १२ वर्षके कराभग थी, उस समय महाण्या नामक नन्द राजाने अपना भिष्टि सार मगवप्र जमाया, उस समय चंद्रगुप्तकी माता उन्हें लेकर अपने पिताके यहां भागई। चंद्रगुप्तने वहांपर शक्ष तथा अन्य विद्याओंका अध्ययन किया।
- (३) चंद्रगुप्त बढ़े पराक्रमी और वीर थे, किसी प्रकार उनकी वीरताका पता राजा नन्दको जग गया। नंदके कोपसे बचनेके किये चन्द्रगुप्त अपनी मातासे बिदा मांग कर पश्चिम भारतकी ओर चला, गया। उस समय ३२६ ई० पूर्व पंजाबर्वे सिकन्द्रर महानने सीमा प्रांत और पुंजाबके कुछ हिस्सेपर अविकार जमा छिया। चन्द्रगुप्तने मिकन्द्रगुरकी सेनामें रहकर उसका संचाल्त्रन किया।

- (४) ई० पूर्व ३२३ के जून महीनेमें सिकन्दाकी नाजुकमें मृत्यु हुई। यह सुनते ही पंजान और सीमांतके हाजा स्वाबीन हो गये। इन सबके नेता चन्द्रगुप्त बने और उत्तर पश्चिम भारतमें बक प्राप्त करनेके बाद उन्होंने मगध राज्यपर चढ़ाई करनेका विचार किया। इस समय चन्द्रगुप्तकी अवस्था २३ वर्षकी थी।
- (५) जिस समय चंद्रगुप्तने मगवपर चढ़ाई करनेका संकरन्न किया, उसी समय उसकी प्रसिद्ध राजनीतिक चाणिक्य अध्यालें मेट हुई। एक ममय राजा नन्दने चाणिक्यका अपमान किया था। चाणिक्य अपने अपमानका चढ़ला चुकानेकी वाट देख रहा था। चंद्रगुप्तमे मिलकर वह बहुत मसल हुआ और दोनों एक दूसरेके सहायक वन गये।
- (६) सन् ईस्वीके ३२० वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्तने नीतिज्ञ चाणिक्य भीर सीमांत प्रदेशके प्रवनक आदि राजाओं के साथ मगभ पर चढ़ाई की और नन्द राजाको समूळ नष्ट कर मगभका राज सिंहासन प्राप्त किया । नंदराजाके बीस हजार घुड़स्वार, दो लाख पैंदल, दो हजार रथ और चार हजार हाथी उसके आधीन हुए।
- (७) चन्द्रगुने अपनी सैना वृद्धि की । उसकी सैनामें तीस हजार घुड़सवार, नी हजार हाथी, छः हजार पैदल और बहुसंख्यक रथ थे । ऐसी दुर्जेय सैनाकी सहायतासे उन्होंने नर्भदा तक उत्तर भारतके सभी राजाओंको जीत छिया । चन्द्रगुप्त मौर्यके साम्राज्यका विस्तार बंगाककी खाड़ीसे अरब समुद्र तक होगया और वह सर्वया भारतके प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती समाट् कहळानेके अधिकारी हुए।

- (८) चन्द्रगुप्त भारतमें अपने साम्राज्यको बढ़ाने और पुष्ट करनेमें समे थे। उपर पश्चिम एशियामें सिकन्दरका एक सेनापति अपनी शक्ति बढ़ाकर सिकन्दरके अते हुए मारतीय मान्तोंको चंद्र गुप्तसे छीन केनेकी तथारी कररहा था। उसका नाम सेस्यूक्स था। इसने सिंधुनदी पार की। यह पिंडि कड़ाईमें ही चन्द्रगुप्तकी सेनाका थका न संभाक सका और उसे दक्कर संघि करनी पड़ी। उसने अपने साम्राज्यके काबुक, कंघार, हिरात और मकरान प्रदेश चन्द्रगुप्तको दिए। इसके बदकेमें चन्द्रगुप्तने ५०० हाथी उसे दिए। इतना ही नहीं, यह विजयी मीय सम्र ट्रें अपनी वेटी भी ब्याह देनेको वाध्य हुआ। इस तरह दो हजार वर्ष पहलेसे भी आश्तीय सम्राट् चन्द्रगुप्त मीर्य टन काबुक, कंघार आदि प्रदेशों र आश्तीय सम्राट् चन्द्रगुप्त मीर्य टन काबुक, कंघार आदि प्रदेशों र आश्तीय पताका उदानेमें समर्थ हुए थे, जिनपर न कभी दिल्लीक सुगढ़ सम्राटोंकी जीत हुई और न अंग्रेजी शाज्यको ही ऐसा देखना नसीय हुआ।
- (९) ई० पूर्व ३०३ में चन्द्रगुप्त मीर्य संपूर्ण उत्तर मारतके राजा बन गये और मारतके निरेशी भरेशकी सत्ता समाप्त करदी। जीर जपने वाहुबकसे काबुक, कंबार, हिरात आदिमें हिन्दुओं का प्राधान्य स्थापिन किया। उन्होंने अपनी राजधानी पाटकीपुत्र कायम की और चाणिक्यको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चंद्रगुप्तके राज्यसे प्राणी मात्रके हितका छान रक्का गया था।
- (१०) यूनान देशका मेगस्थनीत नामक राजदृत उनके दरवारमें भाकर रहता था। उसने मौर्य संप्राहरके भादर्श और

अनुकरणीय शासनका निवरण लिखा है । चन्द्रगुप्तका आदर्श उसके राजकीश्वरू और पराक्रमके लिये उसका नाम स्वर्णाश्वरीमें अञ्चित रहेगा।

- (११) चंद्रगुप्त पहके ही विश्वयी सम्राट् ये, जिनका स्नासन विदेशों तक्ष्में था। उनका राज्यशासन प्रत्येक प्राणीके किए सुस-कर था।
- (१२) चन्द्रगुप्तको बाळकाकसे ही जैन धर्मपर श्रद्धा थी। श्री भद्रवाहु श्रुतकेवली उनके धर्मगुरु थे। जैन गुनि उनके शब्धमें सर्वेव विहार करते थे। वह बढ़ी मक्ति और श्रद्धासे उनको काहार-दान देते थे।
- (१३) एक समय महाराजा चन्द्रगुप्त रात्रिको निद्रापे थे सब हन्होंने विछके वहरमें नीचे किसे हुए सोळह स्थ्य देखे---
  - (१) सूर्यको अस्त होता हुआ देखा ।
  - (२) धूलसे भाचछ।दित स्वराह्मि देखी।
  - (३) करःवृक्षकी शासा दूटती हुई देसी।
  - ( ४ ) समुद्रको सीमा उर्छ घत करते देखा ।
  - ( ५ ) बारह फणबाका सर्प देखा ।
  - (६) देव विमानको उक्रते देखा ।
  - (७) ऊँटपर चढ़ा हुआ राजपुत्र देखा।
  - (८) दो काके हाश्रियोंको कड़ते देखा।
  - (९) स्थमें २ बछड़ोंको जुता हुना देखा।
  - (१०) बन्दरको हाबीपर चढ़ा हुआ देखा ।
  - (११) भ्तमेतोंको नाचते हुए देखा।

- (१२) सोनेक वर्तनमें कुत्तेको भोजन करते देखा।
- (१३) जुगनुको चमकते देखा।
- (१४) सुखा ताळाव देखा।
- (१५) धूरुमें खिका हुआ कमकं देखा।
- (१६) चन्द्रमामें छिद्र देखा।
- (१२) सबेरे उठते ही वे स्वमींका फरू पूछने के लिए अपने गुरु भी भद्रवाह स्वामीके निकट पहुँचे । उन्होंने गुरुदेवको नमस्कार कर्र स्वमींका फरू पूछा ।
- (१३) श्री भद्रशहुसे स्वामीने स्वमोंको सुनकर उनका करू बतलाया। और उनसे कहा कि इन स्वमोंके फलस्वरूप मगझ देशमें घोर अकाल पड़ेगा। उन्होंने इस तरहसे १६ स्वमोंका फल बतलाया जिससे महाराजाको संतोष हुआ—
  - (१) द्वादशांग अतके पाठिकोंका समाव होगा।
  - (२) मुनियोंने परस्पर फूट होगी जीर अनेक संब स्थापित होंगे।
  - (३) सित्रियलोग जैन धर्म धारण नहीं करेंगे।
  - ( ४ ) राजा नीतिका पाळन नहीं करेंगे ।
  - (५) बारह वर्षका अकार पडेगा।
  - (६) मारतमें अब देवताओं का जागमनं नहीं होगा ।
  - (७) भारतके राजा जैनधर्मको छोडकर मिध्यामार्गः प्रहण करेंगे।
  - (८) असमयमें बोड़ी वर्ष होगी।

- (९) बाळ नवस्यासे वर्ध द्वारण करेंगे परन्तु युवावस्थासे वर्षकी रुचि नहीं रहेगी।
- (१०) नीच जातिके पुरुष राज प्राप्त करेंगे।
- (११) कुदेवोंकी विशेष रूपसे पूत्रा होगी।
- (१२) बनी कोत अनेक कुक्मोंने रत होंगे।
- (१३) जैन धर्मका प्रमाब कम होगा ।
- (१४) दक्षिण मांतमें ही जैन धर्मका विशेष इत्यसे प्रभाव रहेगा।
- (१५) ब्राह्मणों में जैन धर्म नहीं रहेगा, केवल वैद्यों में ही जैन धर्म रहेगा।
- (१६) जन धर्ममें अनेक पन्ध और संपदाय होंगे।
- (१४) श्री भद्रवाहुरशमी जब दुर्भिक्षके कारण दक्षिण आरतको जाने स्रगे उस समय चःद्रगुप्तने भी राज्य छोड़कर उनके वास जन मुनिकी दक्षिण चारण की और मुनि होकर उनकी सेवाके किए साथ होगए।
- (१५) बन्द्रगुप्त जैन मुनि होत्तर मद्भवाहुस्वामीके साथ दक्षिण मारत पहुंचे और श्रवणवेकगोळ नामक स्थानपर ठहर गए। यहांपर एक छोटीसी पहाड़ीपर गुरु शिष्यने सपस्या की और उनका समाधिमरण भी वहीं हुआ।



#### पाठ २४।

# सम्राट ऐछ खारवेछ।

- (१) राजा स्वारवेरुका जन्म सन् ईंक्से १९७ वर्ष पूर्व अशोककी मृत्युके ४० वर्ष पीछे हुआ था। इनके पिताका नाम चेतराज था। ये किलिंग देखके राजा थे।
- (२) १३ वें वर्षमें भाषको युवराज पद प्राप्त हुआ भीर सोळहवें वर्षमें ही पिताकी मृत्युके पश्चात् ये राज्यशासन करने समे।
- (३) वश्चीसर्वे वर्षमें भावका राज्याभिषेक हुना और नाक राजा द्वीगए।
- (४) राजा स्वारवेरने कर्लिंगकी याचीन राजधानी तोशा-कीको अपनी राजधानी बनाई। सापकी प्रजाकी संख्या ३५ काल थी।
- (५) राज्य प्राप्त होनेके दूसरे वर्षमें आपने दिश्विजयके लिए प्रयाण दिया और पश्चिमके अनेक राजाओंको जीतकर सनपर अपना अधिकार जमाया । उन्होंने २ वर्षमें काइयप, मुक्तिक, राष्ट्रिक और भोजक क्षत्रिय राजाओंको जीतकर उन्हें अपने काधीन बनाया ।
- (६) दक्षिण भारतके पांड्य आदि देशोंके राजाओंने अपने काव ' मेंट ' मेजकर मैत्री स्थावित की । दक्षिण भारतका प्रवस्न राजा शतकर्णि भी निर्वेल होगया । इस तरह दक्षिण भारतमें भी सारवेकका प्रताप परिपूर्ण होगया ।
  - (७) उत्तर मारतका प्रतापी राजा पुष्पमित्र मगधका

राज्याधिकारी था। उसने मौर्यवंशका संहार किया था। खारवेकने
पुष्पित्रको परास्त करनेका दृढ़ संकर्ग किया और वे सेना केकर
मगवकी छोर चक पड़े और गोरथिगिरि पर उन्होंने अपना अधि-कार जमाया। कई कारणोंसे वे बापिस कर्डिंग छौट आए। खारवेकके इस अ:क्रमणकी खबर यूनानके दिमिसिष्ट्र्यस बादशाइको क्यी। उसने मथुग पंचाक और साकेत पर अपना अधिकार जमा किया था। इस खबरसे वह अपनी सैना केकर पीछे हट गया।

- (८) शाउपकारके १२ वें वर्षमें सारवेडने उत्तरकी ओर काक्रमण किया। मार्गके अनेक राजाओं पर विजय करते हुए के मगक्की राजवानीके पास पहुंच गए और गंगा नदीको पारकर पाटकीपुत्रमें दास्तिक होगए। उन्होंने नंदकारक मिसद महल सुग-झको वेर लिया। शुक्रनृप पुष्पमित्र इस समय बुद्ध होगए थे। उनका पुत्र बृहस्पति मित्र मगवका श्वासक था। उसने स्वारवेडकी साधीनता स्वीकार की और अनेक बहुमूल्य रसादि मेटमें दिए। बहांसे वे 'कलिक्स जिन' की मिसद मूर्ति के आए, जिसेन
- (९) सारवेकने सारे भारतपर विजय प्राप्त की । पांड्य देशसे केवर उत्तराप्य और मगयसे केवर महाराष्ट्र देशतक उनकी विजय-पताका फहराती थी ।
- (१०) सारवेकने प्रजाहितके किए 'तनप्रतिय ' नामक स्थानसे नहर निक्रकवाई, और एक बहे ताकावका जीवोंद्वार कराया। (११) प्रजाकी सुविषाके किए दन्होंने ''पीर'' जीर 'बाव-

पद' संस्थाओंको स्थापित किया धीर प्रजाकी सन्मतिके अनुकृत ज्ञासन किया। 'वीर' संस्थाका संबंध राजधानी खीर नगरीके ज्ञास-नसे था। और 'जानपद' संस्था ग्रामीका श्रासन करनेके छिवे नियक्त भी।

- (१२) सारवेक बढ़े दानी थे। कर्कोने राज्यके नवे वर्षभे कर्रत मगवानका अभिषेक करके उत्सव मनाया था और अहता-कीस कास्त नांदीके सिक्कोंसे प्राचीन नदीके तट पर 'महाविजय' थासाद बनवाया भौर बाह्मण तथा अन्य कोर्गोको 'किमिच्छक' सान दिया।
- (१३) राजा खारवेलने कुमारी पर्वतपर बैन मुनियोंके रहने के किए गुफाएं और मंदिरादि बनबाए और अन धर्मका महा अनुहान किया | उस सम्मेलनमें भारतके जैन यति और पण्डितगण डपरिषत हुए थे। इसके लिए मिल्लक जैन संघने उन्हें 'शिक्षुराज' कीर ' वर्मराज ? की खपाचि दी और उनका जीवनचरित्र पावाण शिकापर किसा गया । यह शिलालेख उदीया प्रांतके संहिगिरि-उदयगिरि पर्वतकी हाथी गुफामें मौजूद है और जैन इतिहासके किए बड़े महत्वकी बस्त है।
- (१४) शिकाकेलमें सन् १७० ई० पूर्वतक लाग्वेलकी बीवन घटनाओंका उल्लेख है। उस समय उनकी आयु करीब ३७ वर्षकी थी। उनका स्वर्गवास सन् १५२ ई० पूर्वके समाग हुआ दै, जनके बाद जनका पुत्र कुदेवजी खरमहामेचवाहन राजा हुआ।

# वीरसंघके कुछ आचार्य।

( लेखक्-बाबू कामताप्रसादकी कैन, अखीगंज ।)

# णाठ २५। श्री कुन्दकुन्दाचार्य।

- " मङ्गळं मगवान् वीरो, मङ्गळं गौतमो गणी । मङ्गळं कुन्दकुन्दाचो, जैनधर्मीस्तु मङ्गळं ॥ "
- (१) दिगम्बर जैन सम्पदायमें सगवान् कुन्दकुन्दरशमीका स्थासन बहुन ऊंचा है। जैन मैदिरोमें प्रतिदिन उपरोक्त स्थोकको दुहराकर भक्तजन उनकी गिनती गणवर गौतमके बाद करते हैं। सचमुच दिगम्बर संपदायका मून्यवार इन बाचार्यपवरको महान् उपक्तिर में स्थित है। बदि कुन्दकुन्दाचार्य न होते तो शायद ही दिगम्बर संपदाय कभी उज्ञतशीन होता।
- (२) अन्य प्रसिद्ध दिगम्बर आचार्योकी तरह भगवत् कुन्दकुन्दका सम्बन्ध दक्षिण मारतसे है। दक्षिणभारतमें ईस्वी पहकी श्रताब्दिके कगमग पिद्यनाडु नामका एक प्रदेश था। उस प्रदेशमें कुरुमरई नामक एक गांव था। गांव कुरुमरईमें एक धनी नैश्व रहते थे। बनका नाम करमुण्ड था। सेठ करमुण्डकी वस्ती

श्रीमती थी । उनके मतिवरण नामका स्वाका-चरवाहा नौकर था ।

- (३) चरवाहा मितवाण एक दिन गौर्वोको चरानेके लिये जंगलकी ओर जा रहा था। उसने देखा, बनाग्रिमे सारा जंगलका जंगल मस्म होगया है, केवल बीचमें कुछ पेड़ हरे भरे बच रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह उन पेड़ोंको देखनेके छिये उनकी ओर कपक गया। वहां उसने एक मुनि महा-राजकी बसितका देखी और वहीं एक सन्दूक्ष आगप ग्रन्थ रबखे हुए पाए। उसने आगम ग्रन्थ उठा छिए और के जाकर अपने घरमें रख छोड़े।
- (४) सेठ करमुण्डके कोई पुत्र न था। सेठानी श्रीमती इस कारण बड़ी उदास रहती थी। किंतु सेठ धर्मास्मा था। बह धर्मकी बातें सुना और धर्म-कर्म कराकर सेठानीका मन बहलाके रखता था। एक रोज उनके यहां एक प्रतिमाञ्चाली मुनिराजका ग्रुमागमन हुआ। उन्होंने पड़गाह कर अक्तिम बसे मुनिराजको आहारदान दिया और इन दानके द्वारा अमित पुण्य संचय किया। उन्हों विश्वास होगया कि अब हमारे मान्य खुलेंगे। उध्य, चरबाहे मतिवरणने उन मुनिराजको आगम प्रन्थ प्रदान किये। इस आख-दानके प्रभावसे उसके श्वानावरणीय कर्म क्षीण-बंच होगये और बह मरकर सेठ करमुण्डकी सेठानी श्रीमतीकी कोखसे उनके पुत्र हुआ। यही तीक्षणबुद्धि पुत्र आगे चलकर सगबत् कुन्दकुन्द हुवे।
- (५) सेठ-सेठानी पुत्रका मुंह देखकर फूके आह न समाते थे। ' दोनहार विश्वानके, होत चीकने पात । ' सेठजीका पुत्र मी

माम्बद्धाली था । वह वचपनसे ही असाधारण व्यक्तिस्य बनावे हुवे था । देखते ही देखते वह सब विद्याओं और कळाओं में निपुण-होगया । धर्मात्मा माता—पिताओंका पुत्र मका धर्म—कर्मका मोही भी क्यों न होता ! जैन धर्ममें उसकी विशेष आस्था थी । उसका-चित्त संसारसे विश्व और परमार्थमें रत रहता था !

- (६) एक दिन भी जिनचन्द्राच यंका विहार करमुण्ड सेठके गांवचे हुणा। सेठ सेठानी पुत्र सहित आचार्य महाराजकी बन्दना करने गये। उन्होंने मुनिराजकी वर्म-देशना मुनी। सेठपुत्र प्रति-बुद्ध होगये। वह घर न कीटे। माठा-पितासे आज्ञा केकर मुनि होगये। मुनि दशामें उन्होंने घोर तपश्चरण किया। मक्रय देशके अन्तर्गतः हेम प्राम (पोज्ञा) के निकट स्थित नीकगिरी पर्यंत उनकी तपस्यासे पित्र हो चुका है। पहाड़की चोटीपर उनके चरण-चिह्न भी विद्यमान हैं।
- (७) उस समय कांचीपुर दक्षिण भारतमें जैनवर्मका बेन्द्र-था। साधु कुंदकुंदका अधिक समय संभवतः गर्ही व्यतीत हुना था। पट्टाविक्योंमें उन्हें श्री जिनचन्द्राचार्यका शिष्य किस्ता है जीर बताया है कि ई० पूर्व सन् ८ में उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुना। था। इस अवस्थाने उनका जन्म ई० पूर्व सन् ५२ में हुना सम-श्रना चाहिये; वर्योकि पट्टावकीके अनुसार वह ११ वर्ष गृहस्थ दशामें और ३३ वर्ष साधु क्रप्यों रहे थे। जाचार्यपदपर वह कगमगः ९६ वर्षकी वीर्षायु उन्होंने गाई थी।
  - (८) कुन्दकुन्दानार्थने एक दिन घ्वानमें विदेह देशमें

विश्वनान तीर्थे इर सीमन्बरस्वामीका स्मरण किया था। तीर्थे इर भगवानने परीक्ष कर्षी धर्म काम दिया था. किसे सनदर दी ' चारण ' देव उनके दर्शन करने यहां आबे थे और माखिर वे उन्हें पूर्व विदेह केगये थे, जहां हन्होंने तीर्थेष्टर मगवानक साक्षात् दर्शन किये थे । तीर्थंकर भगवानक निकट उन्होंने सिद्धांत मन्थोंका भद्ययन किया था और बहु (१) मतांतर निर्णय, (२) सर्वशास्त्र, (३) कर्मवकाञ्च (४) न्यायप्रकाश नामक चार ग्रन्थ वहांसे अपने साथ के जाते थे।

- (९) पूर्व विदेह जाते हुये दुन्दकुन्दा वार्यकी मोरिपि च्छिका विमानसे उदधर गिर गई थी और उन्हें काम चलानेके लिये गिद्ध पक्षीके परोंकी विच्छिका दे दी गई थी। इस कारण बह ' गृद्धवि-च्छिकाचार्यं नामसे भी प्रसिद्ध होगवे थे। तथापि सीमन्धास्तामीके समोशरणमें पूर्वविदेहके चक्रवर्ती सम्राटने उन्हें मुनियोंने सबसे छोटा देखकर उनकी बिनय 'ऐला (छोटे) चार्य ' नामसे की थी । कुण्डकीण्ड नामक देशसे उनका बनिष्ट सन्पर्क रहा था. इसकिये ही ' कुण्डकीण्डाचार्य ' नामसे परुवात् हुये थे । इन्हींका श्रुतिमधुर नाम 'कुन्दकुन्द ' है।
- (१०) पूर्व विदेहसे औटकर आचार्य महोदय धर्मपचार स्तीर सिद्धांत प्रन्योंके अध्ययनमें ऐसे कीन होगवे कि वन्हें अपने श्वरीरकी भी सुध न रही। उस अथक परिश्रमसे समय वेसमय वर्माध्यानमें करे। रहनेका परिणाम यह हुआ कि गरदन झुकाये श्वस्ते २ उनकी गरदन टेकी होगई। छोग उन्हें 'बक्रग्रीव' कहने

रुगे। किंतु उपरांत योग साधनसे वह ठीक होगई थी। रुगन इसीको कहते हैं।

(११) उस समय दक्षिण भारतमें विद्या व्यसन जोरोपर या। मैठापुर तामिल विद्वानोंका घर था और वहां एक " विद्वत्त समाज" स्थापिन था। जैनियोंकी भी वहांपर अच्छी चलती थी। श्री कुंतकुंद ऐलाचार्थने तामिलमें 'कुर्गल' नामका एक महाकाव्य रचा और थिरु क्लुवर नामक अपने शिष्यके हाथ उसे विद्वत्त समाजमें पेश करनेक लिखे मेच दिया। विद्वन् मण्डलने उसे खूब पसंद किया और वह तामिल साहित्यका एक रत्न बन गया। सचमुच नीतिका वह अपूर्व मन्ध है और तामिल देशमें वह 'वेद' माना जाता है। उसकी रचना ऐसी उदार दृष्टिसे की गई है कि प्रत्येक चर्मका अनुयायी उसे अपना मान्य मन्ध स्वीकार करनेके लिये उतावला होजाता है। श्री कुंदकुंदाचार्यके समान अमीवार्यकी कृति सांप्रदा-यिकतासे अछूती रहना ही चाहिये थी!

(१२) 'कुर्रक' के अतिरिक्त तामील भाषामें और किन प्रन्थोंकी रचना श्री कुन्दकुन्दस्वामीने की, यह ज्ञात नहीं है। किंतु तामिलके अतिरिक्त वह प्राकृत भाषाके भी प्रौढ़ विद्वान् थे और इस भाषामें उन्होंने जैन सिद्धांतके अनेक ग्रन्थ लिखे थे; जिनमें 'प्रामृतत्रय', षट्पाहुद्ध, नियमसार आदि उल्लेखनीय हैं। 'प्रामृतत्रय' को उन्होंने पल्लववंशके राजा शिवकुमार महाराजके लिये किसा था। कुन्दकुन्दाचार्यको यह राजा अपना गुरु मानता था और उनके धर्म-प्रचारमें यह विशेष सहायक था। दिगम्बर संप्रदायमें आज

### अर्थान केन इतिहास । ९४

कुन्दकुन्दाचार्यके ये प्रनय ही भागम ग्रन्थ होरहे हैं और इसीसे इन जन्मोंका महत्व स्पष्ट है।

(१३) एक दफा श्री कुंदकुंदाचार्य एक बढ़ासा संघ केकर, जिसमें ५९४ तो सिन ही थे, श्री गिरनारजीकी बात्राके छिने वहां वहुंचे थे। उसी समय खेतान्वर संग्रदायका भी एक संघ शुक्काचा- यकी अध्यक्षतामें वहां आया था। खेतान्वर छोग चाहते थे कि वहुके हमारा संघ यात्रा करे क्योंकि नही प्राचीन जैन संग्रदाय है! इस्वर कुंदकुंदाचार्यका छाक्षार्थ शुक्काचार्यसे हुना, जिसमें कुंदकुंदा- वार्कि मंत्रवरूसे 'सरस्वतीदेवी' ने कहा कि दिगम्बर मत ही प्राचीन है और तब दिगम्बर संघने ही पहले वर्वतकी यात्रा की। इसी समय कुंदकुंदरवामीने अपने कंगण्डलुमें कमळ-पुष्टा प्रगट करके कोगोंको चिकत किया था। इस कारण वह 'व्हानंदि' नामसे प्रसिद्ध होगने थे।

(१४) उपरांत अनेक देशों में विदार करके और मुमुशु बों को बैनवर्मकी दीक्षा देते हुए भी कुंद कुंदानार्थ दक्षिण भारतको छौट गर्ब । वहां अपना निक्ट समय जानकर वह योग-निरत होगये। ध्यान-खद्ग केकर कर्म कृत्रओं से वह कड़ने करें । वह सच्चे आरम-बीर थे और ये युग-प्रधान महापुरुष। आखिर सन् ४२ के क्रमभग वह इस नश्चर शरीरको स्वागकर स्वर्गधान सिधार गर्व ।



#### पाठ २६।

## आचार्यप्रवर उमास्वामी !

# तत्वायस्त्रकर्तारसुमास्वामिसुनीश्वरस् । अतकेविक्वदेशीयं वन्देशं गुणमन्दिरस् ॥

- (१) भाच र्य प्रवर उमास्वामी (उमास्वाति) का नाम 'त्रावार्थसूत्र' नामक मन्यके कारण अवर अमर है। यह ग्रन्थ जैनों की 'वाईविक' है और खूबी यह कि संस्कृत मावामें सबसे पहला यही जैन ग्रंब है। सचमुच आवार्य उमास्वामीने ही जैन सिद्धांतको प्राकृतसे संस्कृत भावामें प्रवट करनेका भीगणेश किया था और फिर तो इस भावामें मनेकानेक जैनाचार्योने प्रन्य रचना की।
- (२) श्री उमास्वामीकी मान्यता बैनोंक दोनों सम्बदायों दिगम्बर भीर श्वेतांवरमें समान रूपसे है। और उनका 'तत्वार्थसूत्र' सन्य भी दोनों संपदायोंने सदाकी दृष्टिसे देखा जाता है।
- (३) चितु ऐसे प्रस्वात आवार्यके जीवनकी बटनाओंका ठीक दाल कात नहीं है। श्वेतांवरीय कास्त्रोंसे यह अक्तर विदित है कि न्यग्रोविका नामक नगरीमें डमास्वामीका जनम हुणा था। उनके विताका नाम स्वाति और माताका नाम बात्सी था। वह कौभीषणि गोत्रके थे; जिससे उनका ब्रह्मण था क्षत्री होना पगट है। उनके वीक्षागुरु स्थारह अंगके भारक भोवनंदि क्षमण थे और विद्याग्रहणकी दिश्वसे उनके गुरु मूळ नामक वाचकाचार्य थे। उमास्वामी भी

बाचक कहकाते थे भीर उन्होंने 'तत्वार्यसूत्र' की रचना कुसुमपुर नामक नगरमें की थी!

( ४ ) दिगंबर शास्त्रीमें उनके गृहस्य जीवनका कुछ भी पता नहीं चक्रता है। साधु रूपमें वह श्री कुंदकुंदाचार्यके पट्ट शिष्य बताये गये हैं और भी 'तत्वार्भसूत्र' की रचनाके विषयमें कहा गया 🖁 कि सौराष्ट्र देशके मध्य ऊर्जेयंतगिरिके निकट गिरिनगर नामके पत्तनमें मासस भव्य, स्वहितायीं, द्वित्रकुलोत्पन श्वेतांवर भक्त सिद्धरव' नामक एक विद्वान खेतांवर मतके अनुकुछ सकल शास्त्रका जाननेवाल। था । उसने 'दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ' यह एक सुत्र बनाया और उसे एक पाटियेवर छिल छोडा । एक समय चर्यार्थ श्री गृद्धिपच्छाचार्य 'उमास्वामि' नामके धारक मुनिवर बहांपर आवे और उन्दोंने भाहार लेनेके पश्चात् पाटियेको देखकर उसमें उक्त सुत्रके पहले ' सम्यक् ' शब्द ओड़ दिया । जब वह सिद्धस्य विद्वान बहांसे अपने वर अपने और उसने वाटिबेपर 'सन्यक् ' शब्द लगा देखा. तो उसने पसन्न होकर अपनी मातासे पूछा कि, किस महा-नुमावने यह अब्द लिखा है ? माताने उत्तर दिया कि एक महानुमाब निर्म्नेश्वाचार्यने यह बनाया है। इसपर वह गिरि और अरण्यको हुंदता हुमा उनके भाश्रममें वहुंचा भौर मक्तिमारसे नमीभून होकर उक्त मुनिमहारामसे पूछने लगा कि भारमाका हित क्या है ? मुनिराजने कहा, 'मोक्ष' है। इसपर मोक्षका स्वद्धप और उसकी प्राप्तिका उपाय पूछा गया, जिसके उत्तररूपमें ही इस ग्रंथका अवतार हुआ है।" इसी कारण इस ग्रंथका अपूर नाम 'मोक्षशास्त्र' भी है। कैसा अच्छा बह समय

भा, जब दिगम्बर और न्वेताम्बर आवसमें प्रेमसे रहते हुई वर्ष-प्रभावनाके कार्य कर रहे थे। न्वेताम्बर उपासक सिद्ध्यके किये एक निर्मान्यानार्यका शास्त्रस्वना करना इसी बारसस्यमायका चोतक है। यह निर्माणार्य भी उमास्वामिके अतिरिक्त और कोई न थे।

(५) इसके नितिश्ति वर्म और संबक्ते किये उनने क्या क्या किया, वह कुछ ज्ञात नहीं होता । इस कारण इन महान् नावार्यके विषयमें इस संक्षित इत्तान्तमे ही संतोष घारण करना पहता है। विगम्बर संपदायमें वह श्रुतिमधुर उम स्वामी 'के नामसे और इवेतास्वर संपदायमें 'उमास्वाति 'के नामसे श्रीस्ट, हैं।

#### पाठ २७।

# स्वामी समन्तभद्राचार्य।

' सपन्त पद्रो भद्रार्थी भातु भारत-भूषणः । '

- (१) स्वामी समन्तभद्राचार्य जिनशासनके नेता थे और बह ये भारत मूर्यण ! एक मात्र भद्र प्रयोजनके छिबे उन्होंने लोकका उपकार करके भारतका मस्तक ऊंचा कर दिया था।
- (२) स्वामी समन्तमद्राचार्यको बन्म देनेका श्रेय मी दक्षिणमारतको पास है। ईस्वीकी पारम्मिक शताब्दियोंमें कदम्ब-राजवंद्ध भारतमें पसिद्ध था। इस वंशके पायः सब ही राजा जैन धर्मानुगानी थे। स्वामीजीने संगवतः इसी राजवंशको अवने जन्मसे सुद्योगित किया था। उनके माता-पिताके नाम और सबकी

बन्मतिथि क्या थी, इसका पता आजतक नहीं लगा। किन्तु यह स्पष्ट है कि उनके पिता कणिमंडलान्तर्गत ' उम्मपुर के स्त्रीराजा थे। सम्मपुर तब कावेरी नदीके किनारे बसा हुआ था। वह बन्दरगाह और एक बद्दा ही समृद्धिशाली जनपद था। जैनोंका वह केन्द्र था। इसी जैन केन्द्रमें स्वामीजीका बाल्यजीवन व्यतीत हुआ था।

- (३) तब स्वामी समन्तमद्राचार्य 'शान्तिवर्मा 'नामसे प्रसिद्ध थे। शांतिवर्माने बहुत करके अपनी शिक्षा दीक्षा रगायुग्में ही पाई थी ! पर यह नहीं कहा जासक्ता कि उन्होंने गृहस्थावस्थामें प्रवेश किया था या नहीं ! हां, यह राष्ट्र है कि वह छोटी उम्रमें ही संवानसे विक्त होकर साधु होगये थे। सचमुच बाल्यावस्थासे ही समन्त-अद्भने अपनेको जिनशासन और जिनन्द्रदेवकी सेवाक छिए अपण हर दिया था। उनके प्रति आपको नैपिंक प्रेम था और आपको शेम २ उन्होंके ध्यान और उन्होंकी वार्ताको हिये हुये था। आपकी श्वामिक परिणतिमें कृत्रिमताको जना भी गय नहीं भी। आप स्वयावसे ही धर्माता थे और आपने अपने अन्तःकरणकी आवाजसे मेरित होकर ही जिनवीक्षा भाण की थी।
- (४) सब बात तो यह है कि समन्तमद्र वी युगप्रधान पुरुष थे। क्रांति उनके बीवनका मूल स्व था। कोई भी बात उन्हें इसलिये मान्य नहीं थां कि वह पुरातन पथा है अखवा किसी अन्य पुरुषने उसकी वैसा ही बताया है। बल्क वह 'सरप'की कसीटीपर हर बातको कस केना आवस्पक ममझते थे। जैन मुनि होनेके पहले संस्थित स्त्रमं जिनेन्द्रदेशके जारित और गुणकी जांच की थी और

वन उन्हें 'न्यायविहित औं जर्मन उदय सहित पाया; तो सुप्र-सक्तवित्तसे जिनेन्द्रदेवकी सची सेवा और माक्तेषें छीन होमये। ' इस मावको उन्होंने अपने इस पद्यसे ध्वनित किया है:—— अत एव ते बुधनुतस्य चरित्तगुणमद्भुतोदयम्। न्यायविहितमवधार्य जिने स्विय सुप्रसञ्चमनसः स्थिता वयम् ॥ १३०॥—युक्तयनुष्ठासम्।

- (५) एक युगवी के लियं यह कार्य ठीक भी था। मनुष्य एक टकेकी हांडीको ठीक बजाकर लेता है, तब चार्मिक बातोंमें भन्न अनुसरण करना बुद्धिमता नहीं कही जासकी। समंतमद्र बेसे ' विद्वान मछा यह गरुती कैसे करने ?
- (६) स्वामी समन्तमद्भने जिन दीक्षा कांची या उसके सिक्ट ही कहीं महण की थी। और कांची (Conjeevarem) ही उनके वार्मिक ट्योगोंका बेन्द्र था। 'राजार लीक्ये' नामक ग्रेम्बें लिखा है कि वहां वह जनेकवार वहुंचे थे। उसपर समन्तमद्भनी स्वयं कहते हैं कि '' मैं कांचीका नम साधु हूं। '' (कांच्या नमा-टकोऽहं) किन्द्र फिर भी जापके गुरुकुलका कुछ भी परिचय नहीं मिलता। किस महानुमावको जापका दीक्षागुरु होनेका सौमावय प्राप्त हुआ था, यह कहा नहीं जाकका। डां, यह विदित है कि जाप 'मुलसंब' के मजान जाचायोंमें थे। विक्रमकी १४ वीं श्राताब्दीके विद्वान कि वह हित्या जीर जर्म प्राप्त क्यों कुरुसंघ क्योंमेन्दुः ' विशेषणके द्वारा आपको मूरसंघ कृपी आकाशका चन्द्रमा लिखा है। '

- (७) भैन संखु होकर स्वामीओने गइन तपश्चरण और क्ष्मूट ज्ञान संवय करनेमें समय व्यतीत किया था। उन्होंने दिगन्दर साधुका पवित्र मेद मात्र दिखावे. क्ष्यवा स्वातिकाम या कन्म किसी लाकचसे थारण नहीं किया था और न उन्होंने कभी किसी कन्य व्यक्तिकी चायद्धसीमें आकर व्यवा इन्द्रियोंके विषयमें गृद्ध होकर सुनिपदको काञ्छित ही किया था। उन्होंने ऐसे मोही और नामके द्रव्यलिकी मुनि-मेदियोंकी क्षच्छी भार्सना की है। उनका मत था कि '' निर्मोही ( मन्यग्टिष्ट ) गृहत्य मोक्षमार्गी है, परन्तु मोही मुनि मोक्षमार्गी नहीं, और इसकिये मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ अष्ठ है। ' उनका साधु जीवन, उनकी इस डिकका क्टछा प्रतिविंद है।
- (८) स्वामीजीके शांत और ज्ञानमय साधु जीवनमें उनपर एक बार अवानक विश्वतिका पहाइ ट्रट पढ़ा था। स्वामीजी मणुक्कबाली आममें विचर रहे थे। एकाएक पूर्व संचित असाता वेदनीय कर्मके तीन उदयस उनके शरिमों 'अस्म' नामक महा रोग उत्पन्न होगया। स्वामीजीको शरीरसे कुछ ममस्व तो था नहीं, शुक्र २ में उन्होंने इस रोगकी जरा भी परवाड न की शुवातृषा परीषहोंकी तरह वे इसको भी सहन करने लगे। किंतु सामान्य शुवा और इस ' मस्म खुवा'में बढ़ा अन्तर था। उपरांत समन्त्यमद्भजीको इससे बढ़ी वेदना होने लगी। उसपर भी उन्होंने न तो किसीसे दुवारा भोजनकी बाबना की और न खिल्य व गरिष्ठ भोजनके तैयार करने कियो बेस्णा की। विश्व वस्तुरिवतिको विवार कर वे अनिस्मादि गाव-

नार्थोड़ा चित्रवन फरते रहे । किन्तु रोग उत्तरोत्तर बढता गया और स्वामी औदे लियं वह असम्ब होगया । उनकी दैनिक चर्वामें भी बाधा पदने कगी। स्व:मीत्रीने देखा कि अब उनके लिये शास्त्रोक्त मुनि जीवन विताना जसम्मव है, इसकिये टन्होंने 'सले न्वना' त्रत अंगीकार कर लेना उचित समझा । शरीरके किये अपने भर्मको छोड देना उनके लिए एक अनहोनी बात थी। अपने गुरुसे यह इत ग्रहण करने की आजा मांगी । वयोवद त्योक गुरुमहाराज कुछ देग्तक मीन ग्रहकर स्व.मीजीकी ओर देखने ग्रहे । उन्होंने अपने योगबरूसे जान क्रिया कि समन्तभद्र अन्यायु नहीं हैं; बहिक उनके द्वारा धर्म और शासनके उद्धारका महनु कार्य होनेकी है। बस. उन्होंने समन्तमद्वको सङ्घेन्दना करनेकी आज्ञा नहीं दी; परयुत भादेश किया कि जिस वेशमें जैसे हो रोगके शांत करनेका उगय करो । क्योंकि रोगके शांत होतेवर पूनः प्रायश्चित्त पूर्वक मुनिधर्म धारण किया जायका है। गुरुमहाराजका यह आदेश गंभीर और दादिशिता एव लोकहितकी हिष्को लिये हुए था। शरीर ही तो धर्मकार्थ कानेका मुख्य माधन है। यदि किसी उशय द्वारा बह सावन प्राप्त होमका और उनके द्वारा धर्मका महान उत्कर्ष होसक्ता हो, तो बुद्धिगचा इसीमें है कि शरीरको उपयुक्त बना-केनेका त्रवाय करे।

(९) समंतभद्रजीने गुरुजीकी आआको शिरोबार्य किया। अन्होंने परम श्रेष्ठ दिगम्बर वेवको त्यागकर अपने श्वरीरको भस्मसे आक्छादित बना किया। भस्मक रोगकी व्याधि उनके नेत्रोंको मार्क न बना सकी थी, किंतु दिगम्बर मुनि वेषको सादर खाग करते हुए उनकी आंखें डबडवा गई। यह बड़ा ही करूण दृश्य था, परन्तु धमंके छिये न करने योग्य कार्य भी एकबार करना पड़ता है। यहां सोचकर स्वामीकी शांत होगये। उन्होंने कहा, 'मले ही जाडिंग में मस्म रमाये वैष्णव सन्यासी दीखता हूं, परन्तु मावोंमें—असलमें में दिगम्बर साधु ही हूं।' हृदयमें जैनावर्मकी दृद अद्धाको छिये हुये स्वामीकी मणुवक हलीसे चलकर कांची बहुंच गये। सब है, आवरणसे अष्ट हुआ मनुष्य अष्ट नहीं होता—वह अवश्य ही सम्यग्दर्शनकी महिमासे सिद्धपदको पालेता है, किंतु सम्यग्दर्शनके अष्ट हुए व्यक्तिके लिये कहीं भी टिकाना नहीं है। वहीं बस्तुतः अष्ट है और उसका अनंत सेसार है। धमेके लिये स्वामीका यह स्थाग वास्तवमें चरमसीवाका था।

(१०) कांचीमें उस समय दिवकोटि नामक रामा राजव करता था। 'भीमिकिंग' नामका उसका एक शिवालय था। समंतभद्र नी इसी शिवालयमें पहुंचे भीग उन्होंने राजाको काशीबीद जिया तथा वह बोले—'राजन्! में तुम्हारे नैवेदाको शिवाणण करूंगा।''राजा यह सुनकर बहुत भसक हुआ। सवा मनका प्रसाद शिवार्णके लिये भाषा, समंतमद्र उस भोजनके साथ अवेले मंदिरमें रह गये और उन्होंने सानंद अपनी कटरामिको शांत किया। उपरांत दरवाजा सोल दिया। संपूर्ण मोजनकी समाप्तिको देखकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बड़ी भक्ति और भी अच्छे भोजन शिवार्णके किये मेजने लगा। किंतु अब स्वामीकी जटरामि

श्चांत हो चली थी. इसकिबे मोजन उत्तरीचर अधिक परिमाणमें बचने लगा । सम्तमद्भने साधारणतया इस शेवालको देव प्रसाद बतकायाः दित् राजाको उससे मंतीय न हुआ। अगले दिन राजाने जिवालयको सेनासे घेर लिया और दरवाजा खोल देनेकी भाजा दी । दरवाजा खलनेकी भाषाज सनकर समंतमद्रकी भावी उपसर्गका निश्चय होगया । उन्होंने उपसर्गकी निवृत्ति पर्यंत अक जरूका त्याग कर दिवा और वे शांतिचत्ते श्री चतुर्विशति तीर्थ-करोंकी रहति करनेमें स्त्रीन होगये । स्तुति करते हुये समन्त्रभद्वजीने जब अ ठवें तीर्वेक्ट भी चन्द्रपभएशमीकी स्तुति करके भीमलिंगकी ओर हु हु की तो उन्हें उस स्थानपर किसी दिव्यशक्तिके प्रतापसे चन्द्रकांछन युक्त अर्हत भगवानका एक जाउन्ह्यमान सुवर्णपय विशुद्ध विंव पगट होता दिखलाई दिया । इतनेमें किवाड भी खुक गर्ये थे । राजा भी इन जनस्कारको देखकर दंग रह गया स्त्रीर वह अवन छोटे भाई जिनायन सदित समैतमद्धकं च गाँमें गिर वहा । जब स्वामां जी २ ४ भगवानों की स्तुति पृशे ६२ चुक, तब उन्होंने उनको आशंबिद देकर वर्षी देश दिया । राजा उसे सुनकर प्रति-बुद्ध होगया और अपने पुत्र 'श्रीकण्ठ' को राज्य देकर 'शिवायन' सहित दिगम्बर जैन मुनि होगया । राजाके साथ और भी बहुतसे कोग जैनवर्मकी करणमें काए । यही शिवकोटि मनि मुनि उपरांत एक बढ़े जाचार्य हुवे और इनका रचा हुआ साहित्य भी उपलब्द है। घन्य हैं स्वामी समन्तगद्ध, बिन्होंने आवस्कालमें भी अनवर्मकी अपूर्व प्रभावना की और अजैन भव्योंको जैन भर्में दीक्षित किया।

- (११) इस प्रकार स्वामीजीका आपतकाल शील नष्ट होगवा और देहके स्वस्थ्य होजानेपर उन्होंने पिरसे जिनदीक्षा धारण कर की। वह फिर घोर तपश्चरण और यम-नियम करने रुगे। उन्होंने श्रील ही ज्ञान-ध्यानमें अपार शक्ति संवय कर ली। अब वे आवार्य होगये और लोग उन्हें जिन शासनका प्रणेता कहने रुगे। वे 'राणतो रणीश:' अर्थात् गणियों यानी आवार्यों के ईश्वर (स्वामी) इसमें प्रसिद्ध होगए।
- (१२) स्वामीकी जैनवर्ष और जैनसिद्धांतके कागाव मर्मज्ञ थे। इसके सिवाय वह तर्क, व्याकरण, छन्द, कलंकार और कावय-कोषादि विवयोंमें पूरी तौरसे निप्णात थे। जैन न्यायके तो वह स्वामी थे और उन्हें 'न्याय तीर्थकर' कहना उचित है। सचमुच लामीकी कालीकिक मिनाने तारकालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः सब ही विपयोंपर कपना कथिकार जमा लिया था। यथि वह संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी और तामिक कादि कई भाषाओं के पारंगत विद्वान थे, पान्तु संस्कृतका उनकी विशेष कनुराग था। दक्षिण भारतमें उनका नाम खास तौरसे लिया जाता है। स्वामीजीके समयसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खास युगका प्रारम्भ होता है और इसीसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खास युगका प्रारम्भ होता है और इसीसे संस्कृत साहित्यके एक वार सारा मारतवर्ष कालोकित होजुका है। देशमें विससमय बौद्धादिकोंका प्रवक्त कातंक छाया हुआ था और कोग अनके नैरास्म्बाद, शून्यवाद, अधिकवादादि सिद्धांतसे संकृत के नैरास्म्बवाद, शून्यवाद, अधिकवादादि सिद्धांतसे संकृत के निरास्मित्वाद्धांतसे संकृत के निरास्मित्वाद्धांतसे संकृत के निरास्मित्वाद्धांतसे संकृत के निरास्मित्वाद्धांतसे संकृत के निरास्मित्वाद्धांति स्वाद्धांतसे संकृत के निरास्मित्वाद्धांति स्वाद्धांति स्वाद्ध

स्वरा रहे थे, स्थवा उन एकांत गतीं वे प्रकर स्वरा साम्यतन करने के किये विवस हो रहे थे, उस समय दक्षिण भारतमें उदय होकर स्वामीजीने जो कोकमेवा की है यह बड़े ही महत्वकी स्था चिरस्मः जीय है और इसिटिए श्री ग्रुमचंद्र। चार्यने जो आपको 'मारत-भूषण, हिस्सा है वह बहुत ही युक्तियुक्त जान पडता है!

(१३) समन्तभद्राचार्यजीकी छोक्सेवाका कार्य देवल दक्षिण मारतमें ही सीमित नहीं रहा था। उनकी वादक्षकि अपतिहत की और उन्होंने वह बार नंगे बदन देशके इस छोरसे उस छोर तक घूनकर मिथ्यावादियोंका गर्व खण्डित किया था। स्वामीकी महान योगी थे। कहते हैं कि उनको योगवलके प्रतापसे 'चारणऋद्धि' प्राप्त थी, जिसके कारण वे अन्य जीवोंको बाधा पहुंचाये विना ही सैंबड़ों को शोंकी यात्रा शीघ कर लेते थे। इस कारण समंतभद्र मारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्राय: सभी देशोंमें एक अप्रति-द्वंदि सिंहकी तरह कीडा करते हुए निर्भयताके साथ बादके किये घूमे थे। एक बार वह खूमते हए 'करहाटक' नगरमें भी पहुंचे थे। विसे कुछ विद्वानोंने सतारा निलेका आधुनिक 'कराड' और कुछने दक्षिण महाराष्ट्र देशका 'कोल्डापुर' नगर बतलाया है। और जो इस समय बहतसे मटों (बीर योद्धाओं ) से युक्त था। विद्याका उत्कट स्थान था और जनार्काण था। उस वक्त उन्होंने बढांके राजापर अपने बाद प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्धि-'बयक को परिचय एक पद्मी दिया था, वह अश्यवेसगोसके ५४ वें शिकाकेसमें निमयकारसे संग्रहीत है:---

पूर्वे पाटि खपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताहिता, पश्चान्माळवसिन्धुटकविषये कांचीपुरी वैदिशे। मानोऽइं करहाटकं बहु भटं विद्योत्कटं संकटं, बादार्थी विचराम्यहं नरपते कार्द्वविकीहितं॥

'इस पदामें दिये हुए आरम-परिचयसे यह मास्त्रम होता है कि 'करहाटक' पहुंचनेसे पहले समंतमद्भने जिन देशों तथा नगरोंमें' बावके लिए विहार किया था, उनमें पाटलीपुत्र नगर, मालक, सिन्धु तथा टक्क (पंगव) कांचीपुर और बैदिशा (भिजसा), ये प्रधान देश तथा जनपद थे, जहां उन्होंने वादकी मेरी बजर्ड थी और जहांपर किसीने भी उनका विरोध नहीं किया था।

(१४) समंत्यद्रजीकी इस सफद्याका सारा रहस्य उनके बारत:करणकी शुद्धता, चारित्रकी निर्मलता ब्योर उनकी वाणीके मह स्वमें सिक्तिहत है। स्वामीजीने राजसी भोगोपमोग ब्योर ऐस्वयंको लात मारकर निर्मन्थ साधुका वद महण किया था। फिर भला उनके हृदयभें बाईकारकी नीच मावना कैसे स्थान पासक्ती थी? उनकी वाक्गिया लोकहितके लिए होती थी। इसी लिए वह सर्वपान्य थे। सच पुलिये तो स्थारमित साधनके साथ २ तूमरेका हितसाधन करना ही स्वामीजीका प्रधान कार्य था ब्योर बढ़ी योग्यताके साथ उन्होंने इसका संवादन किया था। ऐसे महान् बारमिवजयी वीरपर भारत-बासी जितना गर्व करें बोड़ा है!

(१५) स्वामीशीने कोकहित कार्यके साथर को श्रेष्ठ साहित्य-रचना की बी, उसमें के कुछ रस्न जब भी मिलते हैं। मुक्यतः वे इसमकार हैं:—१-आसमीमांसा, २-युत्त्वयस्यासन, ३-स्वयंमुस्तोत्र, ४-जिनस्तुतिशतक ५-रत्नकरण्डक उपासकाध्ययन, ६-जीव-सिद्धि, ७-तत्त्वास्त्रशासन, ८-म कृत व्याकरण, ९-प्रमाणपदार्थ, १०-क्रमेप मृत टीका और ११-गंधहस्तिमहाभाष्य । यह महा-भाष्य जान दुर्लम है, फिंग भी इन प्रत्यवस्तीमे स्वामीजीकी जमर-कीर्ति संपारमें चिन्स्थायी है ।

(१६) स्वामी जीके पार्शमिक जीवनकी तरह ही उनका अंतिम जीवन मी अंबकारक पर्देमें छिए हुआ है। हां, यह स्पष्ट है कि उनका अस्तित्व समय शक सं० ६० (ई० सन् १३८) था और वह एक बड़े यागी और महात्मा थे। उनके द्वारा वर्म, देश तथा समाजकी सेवा विशेष हुई थी।

#### पाठ २८।

# श्री नेमिचंद्राचार्य और वीरशिरोमणि वीरमातड चामुंडराय।

- (१) दक्षिण भारतक जैन इतिहानमें आचार्य प्रवर श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचकवर्ती और बीर्रश्चरोमण च मुण्डरायके नाम स्वर्णाक्षरोंमें अक्टिन हैं। इन दोनों महानुभावों हा पारस्परिक संबंध भी घनिष्ट है। सच पूछिये तो भी नेमिचन्द्र रूपी विद्यावारिधिमे यह चामुण्डराय सहवा विद्यारन करपन हुआ है।
  - (२) चामुण्डरायके जमानेमें महीशु' (Mysore) देख

ं गंगवादी ' नामसे प्रसिद्ध था और वहां ईस्वी दुसरी शतान्द्रीमें जैनवर्म प्रतिग्रहक गंगवंशी क्षत्रिय वीरोंका शत्रवाधिकार था। गंग वंशमें मारसिंद द्वितीय नामके एक राजा ईस्वी दसवीं शतान्द्रीमें हुए। नामुण्डराय इन्हींके सेनापति और राजमंत्री थे। इनके राज्य कार गंजमंत्री थे। इनके राज्य कार नोजमंत्री थे। इनके राज्य कार नोजमंत्री थे। इनके राज्य कार नोजमंत्री राजावामें लोहा लिया था और विजयभी उसके माममें रही थी। व्यास्तर सन् २.७५ ई० में मारसिंदन व्याचार्य श्री अजिस्सिनके निकट बद्धापुरमें समाधिमाण किया था। उपगंत राजमल द्वितीयने गंग वंशक राजसिंदासनको सुशोभित किया था। वपगंत राजमल द्वितीयने गंग वंशक राजसिंदासनको सुशोभित किया था वोर इनक वोनों राजाओंकी कीर्तिगरिमाको व्यवनी वसूल्य सेवाओं द्वारा सुरक्षित रक्सा था।

- (३) यह दीर्घायु और भाग्यशाली चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्र-वंशके रत थे। उनके माना पिता कीन थे और उनका जन्म कहां और किस तिथिको हुआ था, दुर्भाग्यसे इन बातोंका पता इसी तरह नहीं चलता जिसत ह श्री ने मिचन्द्र:चार्थके प्रारम्भिक जीवनका कुछ भी बृतांत नहीं मिचता! हां, यह रुष्ट है कि चामुण्डरायका अधिक समय गंगोंकी राजधानी तलकाडमें व्यतीत हुआ था।
- (४) चामुण्डराबकी माताका नाम काललदेवी या जौर वह जैन वर्मकी हढ़ श्रद्धाल थीं। श्री चामुण्डराबने धर्म मतीति अन्दीसे ग्रहण की भी । बच्छे हुरेको समझते ही चामुण्डराबने श्री

अजितसेन स्वामीसे आवक्के जत स्वीकार किए थे। और वह परम सम्यक्तवी अवक होगवे थे। आवार्य आर्यसेनके निकट दन्होंने शक्त और शक्तको प्रदण किया था। किन्तु उनके जीवन— सांचेको ठीक ठीक ट लनेवाले महानुभाव श्री नेमिचन्द्राचार्य ही थे। चामुण्डरायको अध्यास—ज्ञान इन्होंसे प्रस हुमा था। स्वयं आचार्य नेमिचन्द्रजी कहते हैं:—

सिद्धन्तुद्यतहुग्गयणिम्मछवरणेमिचन्द्रकरकिया।
गुणर्यणभूमणंबुहिषद्वेद्धा भरत भुत्रणयळं॥ ९६७॥
धर्मत्—डनकी बचनरूपी किंग्णोंसे गुण रूपी स्त्नोंसे क्षोभित
चामुण्डरायका बश्च जगतमें विस्तारित हो। इन बातोंसे यह स्गृष्ट है
कि चामुण्डरायने नियमितरूपमे ब्रह्मचर्याश्रममें विद्या और कलाका
भद्ययन करके युवाबस्थाको प्राप्त किया बा और तब बह एक सकल
गुडस्थ बने थे। उनका विवाह अजितादेवी नामक रमणीरस्तसे हुआ।
धा। इन्हीं देवीसे जिनदेवन् नामक एक धर्मास्म। और सज्जन पुत्र
उन्हों नसीन हुआ। धा।

(५) गृहस्वाश्रममें प्रवेश करके वामुण्डगम एक धर्मारमा और वीर नागरिक बन गये थे। उनकी योग्यताने उन्हें गङ्गराज्ञा-ओंके महामंत्रों और सेनापित जैसे उचारदपर प्रतिष्ठित किया था। दूसरे शब्दोंमें कहें तो उस समय महीशूर देशके माग्यविषाता चामु-ण्डराय थे। मासूम होता है उनकी हम श्रेष्ठताको कहन करके ही विद्वानोंने उनहें " ब्रह्मश्रूत्र-कुक-माहु"—" ब्रह्मश्रूत—कुक्मिण " जादि:

### श्राचीन जैन इतिहास। ११०

विशेषणीसे स्माण किया है। शासनाधिकार, जैसे महत्तर पद्पर पहुंचकर भी उन्होंने नैतिक आचारणका कभी भी उल्लंबन नहीं किया, सब भी उनके निकट 'परदारेषु मातृवत और परद्रव्येषु कोष्टवत् '' की उक्ति महत्वशाली होरही थी। अपने ऐसे ही गुणोंक कारण वह शोजामरण कहे गये हैं। साथ ही खूबी यह है कि अपनी सत्य-निष्ठाके किये वह इस कलिकाकों 'सत्य युधिष्ठा' कहलाते थे। वैसे उनके वैयक्तिक नाम 'जामुण्डराय' 'राय' और 'गोम्मटदेव' थे, किंतु अपने जीरोजिन गुणोंक कारण वह 'बीर मार्तण्ड' आदि नामोंसे भी प्रख्यात थे। उनके पूर्वमक्के सम्बन्धमें कहा गया है कि 'कृतयुग' में वह 'सम्मुख 'क समान थे जेन युगमें 'राम 'क सहझ और कलियुगमें 'बीर मार्तण्ड' हैं। इन वातोंसे उनके महान् उपक्तित्वका सहन ही अनुमान कगाया नासक्ता है।

(६) श्री चामुण्डायके पारम्भिक जीवनके विषयमें थोड़ा बहुत बर्णन मिळता है किन्तु उनके गुरु श्री नेमीचन्द्र।चार्यक सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता । उनके माता-पिना कौन थे? उनका जन्म स्थान क्या था? उन्होंने कहां कि पसे जिनवीक्षा ग्रहण की, यह कुछ भी म खूम नहीं होता । हां, उनके साधु भीवनकी जो घटनायें मिलती हैं उनसे उनका एक महान पुरुष होना सिद्ध है । वह मूकसंब और देशीगणके आचार्य थे। 'गोम्भटमार' में उन्होंने श्री अभयनंदि, श्री इन्द्रनंदि, श्री वीरनंदि और श्री कनकनंदिको गुरुषत् स्मरण किया है; किन्तु उनके खास गुरु कौन थे, यह नहीं कहा जामका ।

- (७) चामुण्डरावजीका श्री नेमिचंद्राचार्यसे घनिष्ट सम्वर्क था। जिनके घरमें भाचार्य महाराजकी विशेष मान्यता थी। एक रोज भाचार्य महाराजने पौदनपुरके श्री गोम्मटेश्वरकी विशास मूर्तिका वर्णन किया। उसका हाक चामुण्डरायकी माता पहलेसे सुन चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि उस पावब-तीर्थकी यात्रा अवश्य कर्मेंगे। सदनुसार चामुण्डरायने बात्रा-संघ के चलनेका प्रवन्ध किया। आचार्य नेमिचन्द्र भी उसके साथ चले। जिस समय यह संग अवणवेलगोलके निकट आकर पढ़ा, तो वहां म छम हुना कि पौदनपुरकी यात्रा सुगम नहीं है। वहांका मार्ग चुकुट-सर्गच्छका हो रहा है।
- (८) धर्मदरसक चामुण्डरायकी माता इन दुःखद समाचारोंको सुनकर खिलमना हुई; किन्तु श्री ने मिचन्द्राच येंका योग तेज उनको उदस बंधानेमें सफक हुआ! । ने मिचन्द्राच येंका योग तेज उनको उदस बंधानेमें सफक हुआ! । ने मिचन्द्राच येंका श्री पद्मावती-देवीने आकर बताया कि अहां संघ ठहरा हुआ। है, वहीं निकटकी पहाड़ीवर रामरावणसे पूजी हुई एक माचीन विशासकाय बाहुबलि-जीकी मूर्ति उनेरी हुई है । सोग उसे भूते हुवे हैं । उसका उद्धार कराकर चामुण्डरायजीकी माताकी मनोकामना सिद्ध कराइये । श्री ने सिचन्द्राचार्यजीने उस दिन अपनी धर्म-देखनामें इन सरवका उद्घाटन कर दिया । सारे संघके सदस्य यह हर्ष समाचार सुनकर प्रसन्ध हो गए । चामुण्डरायने अपनी माताकी संतुष्टिके व्हिए उस पर्वतप्र स्थित प्राचीन सुनिका उद्धार करना प्राम्म्य करा विश्वा । ठीक समयवर एक विश्वाककाय सुर्ति वहां बनकर तैयार श्रीगई । ...

- (९) जानार्य महाराजने शुव ति वि जीर नारको उसका प्रतिष्ठा-जनुष्ठान महोत्सव करानेका जादेश किया। श्री० जजित सेनाचार्य प्रतिष्ठा कार्यको सम्वन्न करनेको बुकाये गये। नदा भारी पर्मोत्सव हुजा। चामुण्डरायने जगने जीवनको सफल बना किया। यह चैत्र शुक्क वैचनी इतवार ता०१३ मार्च सन् ९८१ ई०की सुखद घटना है। इसी रोज श्रवणवेलगोलकी लगमग ५८ फीट ऊंची विशाल काय गोम्मट मूर्तिका उद्घाटन हुजा था; जो जाज भी संसारमें च मुण्डरायके जमर नामकी कीर्ति फैला रही है और संपारकी अद्भूत बस्तुओंमें एक है।
- (१०) श्री गोम्मटेश्वरकी मूर्तिस्थापनाके कारण वामुण्डराय 'राय' नामसे मिसद हुने और उन्होंने श्री नेमिनन्द्रानार्यजीकी पाद पूजा करके इस मूर्तिकी रक्षा और पूजाके लिये कई गांव उनकी मेट कर दिये। सनमुन नामुण्डरायकी यह मूर्तिस्थापना नहें महत्वकी है। जैनक्म विश्वकी सम्पत्ति है। जिनदेवका अवतरण माणीमाश्रके हितके लिये होता है। उनकी पूना अर्चना करनेका अधिकार जीव-माश्रको है। श्री नामुण्डराय इन वार्तोको अच्छी तरह जानते थे। अनकी यह मूर्तिस्थापना जैनक्मके इस विशास करपको स्पष्ट मगट कर रही है। आत्र अवणवेश्रगोसके पवित्र जिनमंदिरोंके और खास कर गोम्मटेश्वरके दर्शन करनेके लिए जैनी अर्जनी, मारतवासी और विदेशी सन ही आते हैं और दर्शन करके अपनेको क्रवक्रय हुका समझते हैं। वास्तवमें पुनीत धर्म-बावके साम अवणवेश्योकके पुरा-सरकी विस्वका भी एक वर्षनीय वस्तु है। यह सोनेमें श्रीकि

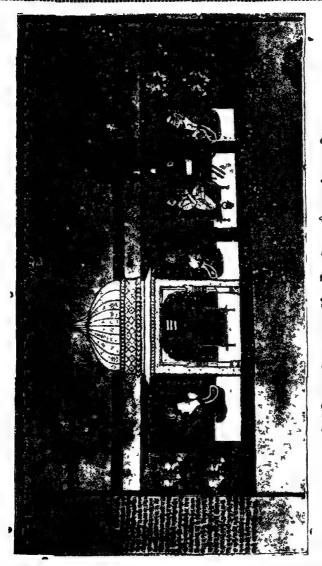

श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ति और वीर-मातेह चामुंहराथनी।

श्री चामुण्डराय और जानार्व नेमिनन्द्रबीकी जमुझ सुसकी सुषक है।

(११) माचार्य महोदय उनके धर्मकार्योका वर्णन इस प्रकार करते हैं—-

गोभ्मटसंगइपुत्तं गोम्मटसिहरूविर गोम्मटिनणो य। गोम्मटराविणिम्मियद्विखण कुक्कदिनणो नयउ॥१६८॥

अर्थ-'गोनटसार संमहरूप सूत्र' गोम्मट शिखरके ऊर चार्छ-हराय राजाके बनवाये हुए निवमंदिरमें विराजमाव एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीलमणिनय नेमिनाथ तीर्थकरदेवका मतिर्विव तथा उसी चार्छह-राय द्वारा निर्माणित कोक्सें कृदिसे मसिद्ध दक्षिण कुक्कुट नामक प्रतिर्विव जयबन्छ प्रवर्तो ।'

'जेण विणिम्मियपिटमावयणं सव्बद्धसिद्धिरेवेहिं। सन्त्रपरमोहिजोगिहिं दिष्टं सो गोम्भटो ।जयज ॥ ९६९ ॥

अर्थ-' जिस रायने बनवाई छत जिन प्रतिमाका मुख सर्वार्ध-सिद्धिके देवोंने तथा सर्वाविके भारक योगीश्वरोंने देखा है ' वहः चामुंदराय सर्वोक्ष्ठ छपने प्रवर्तो । '

'क्जयणं किणम्बणं इसिपभारं सुवण्णकरुतं तुः तिद्ववणपदिमाणिकः जेण कय जयस सो राखो ॥९७०सः

अर्थ-विसका जवनित्रक वज सरीखा है, जिसका ईवनाग्मर नाम है, जिसके उत्पर सुवर्णमई कल्ला है, तथा तीन कोकमें उपना दैने योग्य ऐसा जहितीय जिनमंदिर जिसने वनवाबा वह चामुन्ड-राम जयवंत होतो ।

### ' जेणुन्यियं भुविसमानस्वतिरीटमा किरणज्ञाया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राजो गोम्मटो जयत ॥ ९७१ ॥

अर्थ-जिसने नैत्याक्षयमें सब्दे किए हुए संगोंके उत्तर स्थित जो यक्षके जाकार हैं, उनके मुकूटके जागेके भागकी किएणों रूप जकसे सिद्ध परमेष्ठियोंके जात्मपदेशोंके जाकार कृप शुद्ध नरण कोबे हैं, ऐसा नामुण्डराय जबको पाओ। '

- (१२) इसमकार अश्वावेकगोकको च मुंडगयने विषुक धन-शक्ति व्यय कुरके दर्शनीय स्थान बना दिया था। अपने इन धार्मिक कृत्योंके कारण ही च मुण्डगय जनसाधारणको प्रिय और वर्मप्रमावक थे। किन्तु उनके निमित्तसे संपन्न हुआ एक अन्य महत्वशाली कार्य विशेष बल्लेखनीय है। वह है श्री नेमिचन्द्राचार्य द्वारा उनके किए पंगोन्मटसार" सिद्धांनमन्थका रचा जाना। जैन दर्शन के लिये यह अमूच्य रज-पिटक है। इसके अतिरिक्त श्री नेमिचन्द्राचायने और भी कई मन्थोंका मणयन किया था; जिनमें उल्लेखनीय यह हैं—
- (१) द्रव्यसंबद, (२) कव्विसार, (३) क्षःणासार, (४) जिक्कोकसार, (५) प्रतिष्ठावाठ (१)
- (१२) जपने गुरुके अनुरूप चामुण्डराय भी एक आशु अन्यकार थे। उन्होंने संग्कृत पाकृत और कनड़ी भाषा द्वारा कविता-कामिनीकी उपासना की थी। किन्तु उनकी रचनाओं में जब आश्र दो ही उपलब्ध हैं, (१) चारित्रसार और (२) त्रिषष्टिनक्षण -पुराण। पहला संरक्षत भाषामें काचार अन्य है और दुवरा कनड़ी आवाका पुराणग्रन्थ है, को बेंगलोरसे छप चुका है। कहते हैं कि

चानुण्डरायने ''गोम्बटसार'' पर एक कन्ही टीका भी रची थी। सारांशतः श्री नेमिचन्द्राचार्य जीर श्री चामुण्डगयने धर्मप्रमावनाके किये कुछ उठा न रक्खा था!

(१४) किन्तु चामुण्डरायके जीवनका दूसरा पहळ और भी अनुडा है। परमार्थका साधन करते हुये उन्होंने को क्सम्बंधी कार्योको सुका नहीं दिया था। वह पक्के कर्मवीर थे। गक्तराज्यको श्री-वृद्धि उनके बाहुबककी साथी देरही है। एक बती श्रावक होते हुए भी उन्होंने सेनापतिके पदसे बडे २ युद्धोंका संवालन किया था। अपनी जननी जनमभूमिके लिवे वह दीवाने थे। उसकी मानरक्षा और यद्यावस्तारके लिए उनका तेगा हरसमय न्यानके बाहर रहता था। उनसे धर्मसूरके लिये यह कोई अनोखी बात नहीं है; वर्योकि कैन अहिंसा किसी भी व्यक्तिके राष्ट्रधर्मने बावक नहीं है। जैन धर्मकहता है, 'पहले कर्मरार वन बाओ तभी द्वम धर्मश्रुर वन सकोगे।' चामुण्डरायके महान् व्यक्तिस्वमें बह आद्दी जीताआगया दिखाई पड़ रहा है।

(१५) चामुण्डरायने अपने शत्रुओं को अनेकबार परास्त किया जरूर, किन्तु अकाष्ण, मान्न द्वेषबन्न उनके माणोंको अपहरण नहीं किया । भाग्यवखात् रणक्षेत्रमें कोई कालकबिल होगया तो यह दूसरी बाल है । अस्याचारका निराकरण करने के लिये चामुण्ड-रायने गन्नसैन्यको रण क्रणपें वीरोचित मार्ग सुझाया था । कहा गया है कि खेड्गकी कहाईमें अस्याचारी विज्ञानको हराकर चामुण्ड-रायने 'समरखुरंधर' की उपाधि प्राप्त की थी । नोलम्ब णमें गोनु के मैदानके बीच उन्होंने को रण शीर्य प्रकट किया उसके कारण वह 'बीर मार्तण्ड' कहलाये। उच्छंगिके किलेको जीतकर वह 'रणरंगसिंह' होगये और बागल्डरके गोविंदराजको उसका अधिकारी बना दिया। इसलिए वह 'बैरीकुळकाळदण्ड' न मसे प्रसिद्ध हुए। कानराजके गढ़में उन्होंने को विजय पाई, उसके उपकक्षमें वह भुजविकान कहलाये। नागवर्माको उसके द्वेषका उचित दण्ड देनेके कारण वह 'छळदङ्काक्क' विरुद्ध विभूषित किये गये थे। गङ्कमट मुद्ध राच्यको तलवारके घाट उतारनेके उपळक्षमें वह 'समरपरग्रुराम' और 'प्रतिगक्ष राक्षम ' उपाधियोंसे विभूषित हुए थे। मटवीरके किलेका नाग्र करके वह 'भट मारि' नामसे प्रसिद्ध हुए थे। और चूंकि वह वीरोचित गुणोंको घारण करनेमें शक्य थे एवं सुभटोंमें महान् वीर थे, इसिछए वह क्रमण्ञः 'गुणवम् काय' और 'सुभटच्रुहामणि' कहळाते थे। चामुण्डरायकी यह विरुद्धावकी उनके विक्रम और श्रीर्यको प्रकट करती है। सच-मुच वह 'बीर-ज़िरोमणि ' थे।

(१६) वामुण्डराय महान योद्धा और सेनावित ही नहीं बल्कि राजमंत्री और ठाउट राजनीतित्त भी थे। राजमंत्रीके वदसे उन्होंने किस उन्नसे गन्न राज्यकी शासन व्यवस्था की थी, उसको बतानेवाके यद्यपि पर्याप्त साधन उपकव्न नहीं हैं; किंतु यह प्रगट है कि उनके मंत्रित्द काकमें देशमें विद्या, करा, शिरूप और उपापारकी बच्छी उन्नति हुई थी। गन्न-राष्ट्रके कोगोंकी अभिवृद्धि विशेष होना चामुण्डरायके शासनकी सफलता और मुनाइताका मत्यक्ष प्रमाण है। इस कारूके बने हुए सुन्दर मन्दिर, मध्य मूर्तियाँ, विशास सरोवर और उनत राजपासाद भाज भी दर्शकोंके मन मोक्ष्येते हैं।

(१७) गक्त राष्ट्रकी उस समय अपने पहोसी राजाओं के मित को नीति थी, उससे चामुण्डरायकी गहन राजनीतिका पता चकता है। उस समय राष्ट्रकूट राजाओं की चलती थी। चामुण्डरायने गक्त राजाओं से उनकी मैत्री करा दी; बिक्क उनके लिये वह लड़ाइयां लड़कर उन्हें रक्तवंशका चिर ऋणी बना दिया। इस प्रकार युग-प्रधान र टौर राजाओं से निश्चिन्त होकर उन्होंने रक्त राज्यकी भी मुद्धि की थी।

(१८) मंत्रीपवर चामुण्डरायके शासनकारुमें जिस प्रकार गंगवाहि देशकी अभिवृद्धि धन संपदा और कलाकीशलके द्वारा हुई थी, वैसे ही साहित्यकी टक्कित भी खुब हुई थी। सच पूछिये तो साहित्योक्षतिके विना देशोक्षति हो ही नहीं कक्की। चामुण्डराय इस सत्यको अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने स्वयं साहित्य रचनाका महत्तर कार्य अपने सुयोग्य हाथोंसे सम्पन्न किया था। और तो और, युद्धक्षेत्रकी किन्हीं शांत घड़ियोंमें भी वह साहित्यको नहीं भूले थे। कन्ही चामुण्डरायपुराण युद्ध क्षेत्रमें ही उन्होंने रचा था। गंगवा-हियोंमें कन्ही भाषाकी ही प्रचानता थी और तब उसकी उक्ति भी खूब हुई। गंगराजाओं और चामुण्डरायने श्रेष्ठ कवियोंको अपनाकर उन्हें खासा प्रोत्साहन दिया। इनमें आदिषम्य, पोन, रणण और नागवर्म उल्लेखनीय हैं। कन्ही साहित्यके साथ ही उस-समय संस्कृत और प्राकृत साहित्यकी भी उक्ति यहां हुई थी।

भाषार्थ प्रवर भवितसेन, श्री नेमिनंद्रश्री सिद्धांतचकवर्ती, माधवचंद्र त्रेवेद्य प्रभृति रद्भट विद्वःनीने अपनी अमुल्य रचनाओंसे इन माषा-मोके साहित्यको उन्नत बनाया था। इस साहित्योन्नतिसे भी चामुण्डरायके सर्वीग पूर्ण शाजतंत्र व्यवस्थाका समर्थन होता है।

(१९) श्री नेमिचन्द्राचार्यसे उनका धनिष्ट सम्बन्ध था. यह पहले ही बताया जालुका है। सचमुच जिस प्रकार गाजपर्वत और देशाको कार्यमें चामुण्डराय मसिद्ध थे. उसी प्रकार श्री नेमि-चन्द्रचार्य धर्मेन्नति और शासक रक्षाके कार्यमें भद्रितीय थे। इस समय वह जैन धर्मके स्तंम थे ! जैनदर्शनका मर्मज्ञ उनसा और कोई नहीं था। विद्वानोंने उन्हें ' सिद्धांतचक्रवर्ती ' स्वीकार किया था। उनकी कीर्निगरिमाके सम्बन्धमें कविका निसं पद्म दृष्ट्व है--

''सिद्धांताम्भोषिचन्द्रः प्रशुत्तपरमदेशीगणाम्भोषिचन्द्रः। स्याद्वादाम्भोधिचन्द्रः प्रकटितनयनिश्चेपनाराशिचन्द्रः॥ एनश्रकोघचन्द्रः पदतुतकमळ्त्रातचन्द्रः प्रशस्तो । जीयाजुङ्गानाव्यिचन्द्रो सुनिपकुळवियचन्द्रमा नेशिचन्द्रः॥"

(२०) राच पृछिये तो भारतीय इतिहास इन दोनों नर-ररनोंके प्रकाशसं प्रदीप्त होरहा है। भारतीय राष्ट्र सम्प्रदःशमें श्री नेमि-बन्द्रजीका नाम प्रमुख पांक्तिमें स्थान पानेके योग्य है और चामंड-राय ? वह तो भारतीय वीरोंभें अप्रणी और आवक संबक्ते मुकुट हैं। उनके जनहितके कार्य भीर सम्यक्ष्मीनकी निर्मेकता उन्हें ठीक ही 'सम्बक्त रत्नाकर' प्रगट करती है। वह एक ऊंचे दर्भेके धर्मात्मा, महःन् योद्धाः, प्रतिभाशाकी कवि, प्रमोदार दातार और सस्य युधिष्ठर थे।

#### पाठ २९।

### श्रीमद्भद्दाकलङ्क देव।

'श्रीमद्रहाकरुक्कस्य पातु पुण्या सरस्वती । अनेकांतमरुन्यार्गे चन्द्रलेखायितं यया ॥-क्रानाणव ।

- (१) दिगम्बर जैन सम्मदायमें समन्त्रमद्भामीके बाद जितने नैयायक और दार्शनिक विद्वान हुए हैं, उनमें अक्कक्ट-देवका नाम सबसे पढ़के छिया जाता है। उनका महत्व केवक उनकी प्रनथ रचनाओं के कारण ही नहीं है, उनके अवतारने जन धर्मकी तारकालिक दकापर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाका था। वे अपने समयके दिग्वनयी विद्वन् थे। जैनधर्मके अनुवाययों विद्वाने एक नया जीवन डाक दिया था। यह उन्हों के जीवनका प्रभाव था जो उनके बाद ही कर्नाटक प्रांतमें विद्यानंदि, प्रभावन्द्र, माणिक्यनंदि, वादिसिंह, कुमारसेन जैसे बीसों तार्किक विद्वानोंने जैनधर्मको बीद्धादि प्रवक्त प्रतिवादियों के छिए अजय बना दिया था। उनकी ग्रम्थ-रचयिताके क्रायें जितनी प्रसिद्ध है, उससे कहीं अधिक प्रसिद्ध बागी (बक्का) या बादीके क्रायें थी। उनको वक्तृत्व शक्ति या समामोहिनी शक्तिकी उपमा दी जाती है। महाकवि वादिगजकी प्रश्नेसामें कहा गया है कि वे समामोहक करनेमें अक्कक्ट देवके समान थे।
- (२) प्रसिद्ध विद्वान् होने के कारण अकस्य देव 'महाकस्य के नामसे प्रसिद्ध थे। ' मह ' उनकी एक तरहकी पदवी थी ।

- 'किषि'की पदवीसे भी ने विम्बित थे। यह एक कादरणीय पदवी भी जो उस समय मिसद्ध और उत्तम नेस्कोंको दी जाती भी। क्यु समन्तमङ्ग और विकानंदने उनको 'सकलता किंकचक-चूडामणि' विशेषण देकर समरण किया है। अक्लक्कचंद्रके नामसे भी उनकी मिसिद्ध है।
- (३) अक्कक्कदेवको कोई जिनदास नामक जैन झक्षाण और कोई जिनमती ब्राह्मणिकाका पुत्र और कोई पुरुषोत्तम मंत्री तथा पद्मावती मंत्रिणीका पुत्र बतलाते हैं; परन्तु ये दोनों ही नाम सथार्थ नहीं हैं। वे वास्तवमें राजपुत्र थे। उनके 'राजवातिकालकार' नामक पिसद्ध प्रत्यके पथम अध्यायके अंतमें लिखा है कि वे ' अधुहन्त ' नामक राजाके पुत्र थे:—

जीयाचिरमक्रकक्कद्रवसालघुइन्वनृपतिवरतनयः । अनवस्तनिखकविद्वज्जननुतविद्यः पशस्तजनहृद्यः ॥

(१) ककलक्कर्नेवका जन्म स्थान वया है, इसका पता नहीं चलता। तो भी मान्यखेटके कासपास उसका होना संगव है। क्योंकि मान्यखेटके राजाओंकी जो शृज्जाबद्ध नामावली मिलती है उसमें कचुहन्त नामक राजाका नाम नहीं है, इसलिये वह उसके कासपासके मांडिकिक राजा होंगे। एकवार वे राजा साहसतुंग या शुअतुंगकी राजधानी मान्यखेटमें कावे थे। इससे मान्द्रप होता है कि मान्यखेटसे उनका संपर्क विशेष था। कनड़ी 'राजावलीक्ये 'में कड़कक्कर्नेवका जन्म स्थान कांची (कांजीवरम्) बतलाया गया है। सँमव है कि यह सड़ी हो।

- (५) राजपुत्र व्यक्तकारी व जन्महे ही जवानारी थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। कथाग्रंथोंमें उनके एक माई निष्कलका और बताये गये हैं। यद्यपि कोई र विद्वान् उनके होनेमें शंका करते हैं। सो जो हो, दशामन्थमें कहा है कि वे भी उनकी तरह जवानारी थे। व्यक्तकार्यों कहा है कि वे भी उनकी तरह जवानारी थे। व्यक्तकार्यों वौद्धर्म जैन वर्मके साथ र जल वहा था और जैनियोंसे उसकी स्थ्दां व्यक्ति थी। जगह जगहपर जैनियोंको उससे मुकाविका लेना पहता था। जैनवर्मका सिका जमानेके लिये तब एक बढ़े तार्किक विद्वान्की व्यवस्थका थी। व्यक्तकार्यों से स्थानका कर किया और उन्होंने व्यक्तिको इस पुनीत कार्यके लिए उन्होंने कर दिया।
- (६) तन पोनतगक नामक स्थानमें बौद्धोंका एक विशास महाविद्यालय था। दूर दूरसे बौद्ध विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते थे। सकर करेंव भी उसी विद्यास्थमें प्रविष्ट होगये! कथाग्रन्थ कहते हैं कि बौद्ध विद्यालयमें प्रविष्ट होनेके लिये उन्हें और हनके भाई निकर करो बौद्ध मेव भारण करना पड़ा था। यह दोनों ही भाई तीक्षण बुद्धि थे। इन्होंने श्रीप्र ही न्याय और बौद्ध सिद्धांतका खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक बार बौद्ध गुरुको इनके बौद्ध होनेमें संदेह हो गया और उसने पता कला लिया कि वास्तवमें यह बौद्ध नहीं केन हैं। जैन होनेके कारण बौद्ध गुरुके उन्हें केद कर दिया; किंतु अकर कहा निकर वहांसे निकर भागे। निकर कने अपने माई अकर कहा कि कारण बौद्ध गुरुके हरिक्षत स्थानको मेन

<sup>\*</sup> पोनतग वर्तमान 'ट्रिक्टूर' स्थानके निकट बताया जाता है।

दिया और वह स्वयं नौद्धोंके कोपमानन वन गवे । धर्मके लिये वह जनर खड़ीद होगवे ।

- (७) अकळक्कदेव संसारके वैचित्र्यको देखकर विरक्तमन होगये। वह सुवापुर (उत्तर कनाराका सोड प्राम) पहुँचे और वहाँ जैव संघमें समिकित होगये। उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण करकी। विद्या और बुद्धि दोनोंसे वह अद्वितीय थे। यम-नियमके पाळनमें भी उन्होंने विशेष संयम और धैर्यका परिचय दिया था और वह शीष्र ही इस संघके आवार्य होगये थे। यह संघ "देवसंघ देशीयगण"के नामसे प्रसिद्ध था और अकरक्ददेव तब इसके प्रमुख हुवे थे।
- (८) अइलक्कदेव तन एक बड़े भारी नैयायिक और दार्शनिक विद्वान होगये। उनके ठपिक्तवसे उस समयके जैन संघमें नवस्कृतिं आगई। उनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि इस विषयमें है कि उन्होंने अपने पांडित्वसे बौद्ध विद्वानोंको पराजित करके जैन धर्मकी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उनका एक बढ़ा भारी शास्त्रार्थ राजा हिमशीतलकी सभामें हुआ था। हिमशीतल पल्लत वंशका राजा था। और उसकी राजधानी कांची (कांजीवरम्) में थी। वह बौद्ध था। किंतु उसकी एक राजी जैनी थी। वह धर्म प्रमावना करना चाहती थी। बौद्ध उनके मार्गमें कण्टक बन जाते थे। इसल्वि उन्होंने महाकलक्कदेवको निमंत्रित करके इस शास्त्रार्थकी योजना करा दी। यह शास्त्रार्थ १७ दिनतक हुआ था और इसमें जैनधर्मको बद्दी मारी विश्व प्राप्त हुई थी। राजा. हिमशीतक स्वयं जैनधर्मको वद्दी मारी विश्व प्राप्त हुई थी। राजा.

बौद्ध कोग सीकोनके " दही " नामक जगरको निर्वासित कर दिए.
गए थे। बौद्धोंके साथ शास्त्रार्थ होनेकी तथा उनके जीतनेकी
घटनाका उल्लेख अवणवेश्योककी मिल्लपेण प्रश्नास्त्रिमें इस प्रकारकिया है:—

तारा येन विनिर्नितः घटक्कटीगृहावतारासम्। बौद्धेयों धृतपीहपी दितकुरुदेवार्थसेवाञ्जिक्तः ॥ प्रायश्चित्तविषां विवारिजरकः स्नानं च यस्यास्वर-दोषाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकळ्ळः कृती ॥ यस्येदपात्मनोऽनन्यसामान्यनिरवद्यविभवोपवर्णनमाकर्ण्यतेः--राजन्साहसतुङ्क सन्ति बहवः व्येतातपत्रा तृपाः। कि तु लत्सहन्ना रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुर्छमाः ॥ तद्वरमनित बुधा न सन्ति कवयो बादीश्वरा बाग्मिनो । नानाशस्त्रविचारचात्ररियः काले कलौ पद्विषाः ॥ राजन्सर्वारिदर्पमविदल्जनपट्टस्त्वं यथात्र मसिद्ध-स्तद्दत्ख्यातोऽहमस्यां भुवि निस्तिछपदोत्त्याटने पंहितानां ॥ नोचेदेवोऽहमेते तव सदसि सदा संति संतो पहांतो । वक्तुं यस्यास्ति वक्तिः स वदत् विदिता शेषशास्त्रो यदि स्यात 🕩 नाइंकारवश्चीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवछ । नैरात्म्यं प्रतिपद्य नदयति जने कारुण्यबुद्ध्या मया ॥ राजः श्री हिमधीतकस्य सदासि पायो विदग्धात्मनो । बौद्धौघानसकलान्बिजित्य सगतः पादेन विस्फोटितः ॥

भावार्थ— ' विसने बढ़ेमें बैठकर गुप्तरूपमें शासार्थ कर-नेपाली सारादेवीको बौद्ध बिद्धानोके सहित परास्त किया। और जिसके चरणकमलोंकी रक्षमें स्नान करके बौद्धोंने अपने दोवोंका प्रायश्चित्त किया, इस महात्मा अक्टक्कर्रेवकी पशंता कौन कर सक्ता है ?"

" धुनते हैं उन्होंने एकदार अपने अनन्य साधारण गुणोंका इस तरह वर्णेन किया था-"

"साइसतुंग (शुभतुंग) नरेश, यद्यपि सफेद छन्नके घारण करनेवाले राजा बहुत हैं, परन्तु तरे समान रणवित्रयी और दानी राजा और नहीं । इसी तरह पण्डित तो और भी बहुतसे हैं, परन्तु मेरे समान नाना शास्त्रोंका जाननेवाला पण्डत, कवि, बादीश्वर और बाग्मी इस कलिकालमें और शोई नहीं!"

ै राजन् ! जिस तरह तू अपने शत्रुओं हा अभिमान नष्ट करने में चतुर है उसी तरह मैं भी पृथ्वी के सारे पण्डितों का मद उतार देने में मसिद्ध हूं। यदि ऐसा नहीं है तो तेरी सभामें जो अनेक बड़े विद्वान मीजूद हैं उनमें से किसी शिक्त हो तो स्रमसे बाद करे। "

" मैंने राजा हिमशीतरकी सभामें नो सारे बौद्धोंको हराकर तारादेवीके बढ़ेको फोड़ डाला, सो यह काम मैंने कुछ अहंकारके बशवर्ती होकर नहीं किया, मेरा उनसे द्वेष नहीं है; किंतु नैरास्म्य (बारमा कोई चीज नहीं है) मतके प्रचारसे लोग नष्ट हो रहे थे, उनपर मुझे दया आई और इसके कारण मैंने बौद्धोंको पराजित किया।" (१०) अकल्क देवके इस बक्त व्यसे उनके हृदयकी विद्या-कता, निर्मोकता और धर्म तथा परोपना ग्वृत्तिका खासा परिचय मिकता है। वह कितने सरक हैं, जो कहते हैं कि मुझे अभिनान और द्वेष छू नहीं गया है-मैंने जीवोंके कल्याणके किए ही बादमेरी बजायी है। और उनकी निर्मोक्ता तो देखिये। निःशक और अक्के राजाओंके दरवारमें वह पहुंचते हैं और विद्वानोंको शास्त्रार्थके किए चुनौती देते हैं। सचमुच वह नर-शार्द्व थे। जैनधर्मका सिका उन्होंने एक बार फि/ भारतमें जमा विया था। बैसे उनके पहलेसे ही वह दक्षिण भारतमें मुख्य स्थान पाये हुये था।

किंतु अकन इरेनने अपने बचन और बुद्धिसे ही धर्मो (कर्षे नहीं किया था, बल्क प्रंथ रचना करके उन्होंने स्थायी ऋषीं प्रभावनाको मूर्तिमान बना दिया है। एक समयके नहीं अने क समयों के लोग उनकी मूल्यमयी रचनाओंसे लाभ उठाकर आस्मक्त्याण कर सकेंगे। यह उनका कितना महान् उपकार है! उनकी प्रन्थ रचनायें निम्नप्रकार हैं!

- १. अष्ट्रज्ञती-अक्ट इत्वका यह सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। समन्तभद्धस्वामीके देवागमका यह भाष्य है।
- २. राजवार्तिक-यद उमास्वामिके 'तत्वार्थसुत्र 'का माध्य है। इसकी स्होकसंख्या १६००० है।
- ३. न्यायविनिश्चय-न्यायका प्रामाणिक प्रन्य समझा जाता है।

४. क्योयस्यी-प्रमानंद्रका 'न्यायकुनुत्वन्द्रोदय ' इसी अवका माध्य है।

५. बृहत्त्रयी-वृद्धत्रयी भी खायद इसीका नाम है। ६. न्यायचूक्तिका-मंथ भी भक्तक्क्षदेवका रचा हुना है। ७. अक्कक्ष्महतोत्र-या भक्तकक्काष्टक एक श्रेष्ठ हतुतिग्रंथ है।

(११) अकळक्कदेवके महान अध्यवसायसे उस समय दक्षिणमारत जैन विद्वानोंकी विद्वत् प्रभासे चमरकृत होरहा था। स्वयं अकरक्कदेवके ही कितने ही सप्रतिम शिष्य थे। श्री माणिवय-नन्ति, विद्यानंद. पुष्पेण, वीरसेन, प्रभाचंद्र, कुमारसेन और वादीभर्सिंह आचार्य उनमें टल्लेखनीय हैं। वितु इन सब्में वृद्धस्वका मान अकरक्कदेवको ही प्राप्त है!

(१२) अकर इदेवने साहसत्क राजाकी राजसभाको सुशो-भित किया था, जिसका संवत् ८१० से ८३२ तक राज्य करनेका उक्केल मिनता है। अतः यह कहा जाकका है कि अकर इदेव ८१० से ८३२ तक किसी समयमें जीवित ये और उनका अस्ति-स्वकास विकामकी नवीं शताब्दिका प्रारम्भिक समय है।

